| वी         | र सेवा | मन्दिर   |
|------------|--------|----------|
|            | दिल्ल  | नी       |
|            | *      |          |
|            | C      | 02       |
| क्रम संख्य | 200    | 4(00-9): |
| काल नं०    |        |          |
|            |        |          |

## जैनेन्द्रके विचार

[ श्रीजैनेन्द्रकुमारके लेखों, निबन्धों, व्याख्यानों, प्रश्नोत्तरों श्रोर पत्रांशोंका संप्रह ]



सम्पादक

श्री प्रभाकर माचवे एम० ए॰, साहित्यस्त

प्रकाशक

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्ना कर-कार्यालय, बम्बई

प्रकाशक— नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-प्रन्य-रत्नाकर कार्यालय, द्वीरावाग-वस्बर्द

> दिसम्बर, १९३७ मूल्य तीन रुपया

> > मुद्रक— रघुनाथ दिपाजी देसाई न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केलेवाड़ी, गिरगांव, नम्बई ४

#### वक्तव्य

इस किताबके नामसे शंका होती है कि जैनेन्द्र कोई व्यक्ति होगा जो श्रपना जीना जी चुका है। मिट्टी उसकी ठंडी हुई। बस, अब उसको लेकर जाँच-पडताल और काट-फाँस होगी। पाठक निराश तो कदाचित् हों, पर सच यह है कि अभी वह समाचार सच नहीं है। जैनेन्द्रके मरनेकी खबर श्रभी मुफको भा नहीं मिली । पाठकको मुक्तसे पहले वह सूचना नहीं मिलेगी । इसमें त्र्यायह व्यर्थ है। फिर भी, उसके जीते जी यह जो उसकी इधर-उधरकी बातोंको ऋांकने ऋौर भेदनेका यत्न है, यह क्या है 🚦 ठीक मालूम नहीं, पर यह ज्यादती तो है ही। इस कर्मका मूल्य भी ऋनिश्चित है ! बहते पानीकी नाप-जोख पक्की नहीं उतरेगी । उसके बँध रहनेकी प्रतीक्षा उचित है। फिर भी आदमी है कि चैनसे नहीं बैठता । जीवन-मुक्तिके निमित्त उसके नियम पाना श्रौर बनाना चाहता है, श्रौर उस निामित्त उसी जीवनको घेरोंसे बाँधता-कसता है। यह मानव-पद्धति विचित्र है, पर ऋनिवार्य भी है। तो क्या किया जाय? उपाय यही है कि अपने उपरकी शल्य-कियाको सहते चला जाय । उपयुक्त असलमें यह है कि आदमीके मरनेपर उसके बारेमें कुछ लिखा जाय ।

इस पुस्तकमें छापेकी श्रशुद्धियाँ भी रह गई हैं। वे अशुद्धियाँ भावके साथ मनमानी करती हैं। पर श्रशुद्धि-पत्र पुस्तकके साथ देकर उनका ढिंढोरा पीटना भी ठीक नहीं लगा। श्रशुद्धियाँ रह गईं तो इसिटए कि कुछ लेख सीधे श्रख़बारोंसे पुस्तकमें ले लिये गये। दो भाषणा तो भाषणोंकी श्रख़बारी रिपोर्टे हैं। फिर भी प्रकाशककी श्रितशय सावधानीके कारण श्रशुद्धियाँ कमसे कम रह पाई हैं।

७ दरियागंज । दिक्की

जैनेन्द्रकुमार २०१११२७



र्श्वाजनेन्द्रकुमार

## भूमिका

#### अथतः

आइए, जैनेन्द्रके विचारेंगर कुछ विचार करें। ख्याल रहे, विचारेंगर हमें विचार करना है, नामवाले जैनेन्द्रपर नहीं, — अमुक नाम और अमुक धामवाले जैनेन्द्र इस कारण विचारणीय नहीं हैं। क्या वह एक दिन नहीं बने, और एक दिन मिट भी नहीं जायेंगे? पर हैं विचारणीय तो इसीसे कि उनके द्वारा कुछ वह व्यक्त हो रहा है जो सतत प्रवहमान है, — परिणमनशील, फिर भी चिर और रियर। भाषामें उसीको कहें 'विचार'। विचार सूक्ष्मका आकलन करता है, जैनेन्द्र तो स्थूल माध्यम हैं।

पर कोई पूछे कि विचार क्यों करना है ? तो उत्तर है विचारशीलताके विकासके लिए, मानवताके विकासके लिए, जगत्के दुःख कम करनेके लिए, आनंद वृद्धिगत करनेके लिए।

अब यह किताब, जिसमें लेख, मापण, प्रश्नोत्तर आदि कई करोंमें विचार मौजूद हैं, हमारे सामन है। हम उसमेंकी विचारात्माको किंचित् तटस्य और विवेकशील दृष्टिसे एवं संक्षिष्ट करमें देखना चाहते हैं। उसमें प्रकृत-तत्त्वको ही हम देखेंगे अर्थ-तथ्यको औरोंके लिए छोड़ देना ही भला है। हम पहले यह देखें कि विचारक जैनेन्द्रके मूलमें जो कला-भावना है, उसे कहाँतक गुंजा-इश देनी होगी, उसके मानी क्या हैं, फिर इन विचारोंकी भित्ति जिन मान्यताओं और समस्याओंसे बनी है उसे देखें, फिर जीवन और साहित्यके अलग अलग पैमानोंमें उन्हें ढालें और अन्तमें कुछ अपनी ओरस कहकर इस विचारकपनको भावमयतामें छोड़ दें। हम विचारोंको Feel करें उन्हें Deal करनेके मोहसे न बढ़ें।

### जैनेन्द्र : कलाकार और विचारक

कला और दर्शनका नाता बहिन-भाईका रहा है। दोनोंमें आजके युगमें किसी

प्रकारका अन्तर डालना ख़तरेका काम है। शॉने जब कहा कि ' आजकी सदीके कलाकारको अंततः दार्शनिक होना ही पढ़ेगा' तब उस कथनमें आत्म-रक्षांस भी अधिक कुछ तथ्य या। वस्तुतः कलाकी मंदािकनी दर्शनके गुरु-गिरिसे फूट कर काल और परिस्थितिके बीहड़ वन और मैदानेंगिसे बहती हुई समिष्टि-गत अभेदानुभूतिके महासागरमें मिलने चली जा रही है। वह चिरंतन-गितिशीला और वेगवती है; अतः भेद-संयन उसका आदि, अभेद-लाभ अन्त, और प्रेरणा मध्य माना जा सकता है।

यहाँ 'कला 'के अर्थ समझने हैंगि। टॉलस्टायने जिसे समस्तके समीप आनेका भाव-माध्यम बताया. इमर्सन जिसे दैवी गुण मानते थे, हेगेलने जिसे 'आत्म-सौन्दर्यकी अभिन्यक्तिका महत्त्रथ 'कहके संबोधित किया, उसी कलाको मला हम भौतिक और जह ऐन्द्रिय लालसा-पर्तिका साधन किस भाँति कह सकते हैं ? वह मक्ताकाशमें उड़ते रहनेको नहीं है, न धरतीसे वह चिपटी है। जो खारे जीवन-सागरसे आत्म-सूर्यकी तेजोमयी किंग्णोंद्वारा गगन-प्रांतरमें खींच ली जाती है, कला उस वाष्प-सी है। यथार्थसे ऊपर आर्दशकी ओर उसका गेह है। क्षार सब नीचे छट जाता है, शुद्ध तेज ही वहाँ रहता है। फिर वही वाष्प ताप-मानकी अनुकलता पाकर पानी बन नीचे बरस रहती है और हरियाली उपजाती है। बरसनेसे पहले वह सघन भी है, ताड़ित्पूर्ण, हुंकार और वेदनासे भरी । और उसमें कभी तिहत्तर्जन और घन-गर्जनका भोष्म-सौन्दर्य दीखता है. तो कभी सप्तरंगी धनुषका इन्द्र सौन्दर्य भी उसीसे बन आता है। मानव-कल्पना उस सैन्दर्यको पीकर पीन हो उठती है। फिर भी यही उस महा-व्यापारका आशय मान तृप्त होना भूल है । धूपसे तपी और प्यांची धरती-माताकी छातीपर किरहाकुल वह सधन वेदना सहस्र सहस्र धाराओं में पानी बन बरस पहे,-हो सकता है, कि उस तमाम (कला) व्यापारका निहिताशय यहाँ हो। क्या इतीका परिणाम नहीं है कि घरती-माता मानें। प्रत्युत्तरमें, हरियाली ओदनी ओद, असंख्य शस्य-बालियोंसे सुनहरी मुस्कान मुस्कराती हुई खिल पहती है!

कलाकी अवतारणा, रूपकको तजकर कहें तो, जीवनके अभाव-छिद्रोंको आत्म-स्वरकी रागिनीस भर देनेके लिए होती है।

वैसे तो मानव स्वयं एक अपूर्ति है। परन्तु जिस अनुपातमें वह अपूर्ण है उसी अनुपातमें उसमें 'पूर्णात्पूर्णमिदम्' की ओर अग्रसर होनेकी प्रबल आकांक्षा भी विद्यमान है। विकास अथवा उल्लान्तिका इससे अल्बा कोई अर्थ नहीं। जीवनके धर्म-क्षेत्रमें एक ओर मानवातमारूपी सत्य प्रिय पार्थ और दूसरी ओर प्रकंड अनीक-सजित स्वार्थ-प्रिय दुर्थों घन-दुःशासनके बीच तदैव समर चलता रहता है। अञ्चुत काल इस सब ल्बाई-झगबेके बीचमें केवल फलेच्छा-विरहित परन्तु आत्म-योग-मय कर्म-लग्नताका आदेश देता है। कला उस तंघर्ष-रितको धारण करती और उसके विष-फलका द्यांतन करती है। वहाँ चिन्तन है संजय। वैसे दोनों ही अपने आपमें साध्य नहीं हैं,—न चिन्तन न धारणा। साध्य परात्पर है। परात्पर 'कटस्यमचलं अवं 'है और वही सत्य है।

भावगम्य और बुद्धिगम्य ज्ञान अपने-आपमें परिभित हैं। हम उनके सहारे जब अपरिमेयकी ओर बढ़ते हैं तब दिल और दिमागसे एक तरहकी कशमकश शुरू हो जाती है। बुद्धि कहती है, 'मैं पहले देखूँगी और जाँनूगी। लो मैंने जान भी लिया। वह (अपरिमेय) यों है, और यों है।' भिक्त-भावना कहती है, 'देखनेको मुझे आँखें कहाँ हैं! देखनेको मुझे कहाँ जाना है! मैं दूरको दूर नहीं जानती—लो, मैंने चरण गह लिये हैं, मैं उसे पा गई हूँ।' जब यह दुन्द्र चल रहा होता है, तभी मानव-विभेक सहसा वहाँ आ पहुँचता है और निर्णयात्मक स्वरमें मानो साधिकार कहता है, 'ओ री पगली बहिनो, तुम दोनों ही अर्ध-सत्यको गहे उसीको सम्पूर्ण माने बैठी हो। भूलकी असल गाँठ, मुक्ति-बोधकी राहमें असल बाधा, तो इस में मैं मैं है, जिसके प्रयोगसे तुम दोनों बाज नहीं आ रही हो।'

और यही वह अहं-भावना है जिसके विरुद्ध जैनेन्द्रने, समष्टि-भ्रेमकी भिक्तिपर ख़ होकर, ख़ुल्लमखुल्ला विद्रोह घोषित किया है। उनकी हरेक कृतिका रोम रोम आत्मोत्सर्ग और आत्म-दानकी इस महत् भावनांस परिप्रावित है। जहाँ सांख्य दार्शनिक प्रकृतिके चेतन-नृत्यके पुरुष-संपर्कके सायमें खुद्धि-तस्व और अहंतस्व-के सुजनकी बात करते हैं वहाँ जैनेन्द्र प्रकृतितकसे आत्म-समर्पणकी सीख लेना जरूरी समझते हैं (पृष्ठ ३)। २७-३-३७ के एक पत्रमें उन्होंने लिखा है— "तुम जानते हो कि आर्टिस्ट निर्मम नहीं हो सकता १ ऐसी घारणा गल्त है। शातन्य वस्तुके संबंधमें उसे ममताहीन वैज्ञानिक होना चाहिए। हाँ, ज्ञातन्य उसके लिए है वह स्वयम्, 'पर'नहीं। 'पर' को तो जाना ही नहीं जा सकता। जाना जा सकता है तो 'स्वयम्' के भीतरसे। इसलिए वह अपनेको

और अपने ज्ञानको भी बराबर कसता रहता है। सच्चे आर्टिस्टको अपने जीवनके बोरेमें शुद्ध वैज्ञानिक होना पड़ता है। इसिलए 'पर' के प्रति है वह भावुक कलाकार, और अपने प्रति है परीक्षा-प्रयोगी तत्त्वान्वेषी। जहाँ मैं वस्तुको शोधना-बिटाना चाहता हूँ वहाँ होना ही चाहिए मुझे गणितज्ञकी माँति सावधान। जहाँ स्कृतिंदान एवं चैतन्योत्पादन लक्ष्य है, वहाँ होना होगा कलाकार। ''

जैनन्द्र हिन्दी-संसारके सम्मुख 'परख' के कथाकारके रूपमें आये थे। उनकी कथाओंने हिन्दी-भाषियोंके ध्यानको सहसा आकृष्ट कर लिया, क्योंकि जैसे कि स्व॰ प्रेमचंदजीने 'इंस' (वर्ष ३ संख्या ४) में लिखा था, उनमें ''अन्तः-प्रेरणा और दार्शनिक संकोचका संघर्ष है, इतना इदयको मसोसनेवाला, इतना स्वच्छन्द और निष्कपट जैसे बंधनों में जकही हुई आत्माकी पुकार हो।..... उनमें साधारण-सी बातको भी कुछ इस ढंगस कहनेकी शक्ति है जो तुरन्त आकर्षित करती है। उनकी भाषामें एक खास लोच, एक खास अंदाज़ है। '' धीरे धीरे कथा-शिल्पी जैनेन्द्र विचारक के रूपमें सामने आने लगे और परसों मेरे एक मित्रने मज़ाकमें यहाँ तक कह दिया कि 'अब वे सूत्रकार होते जा रहे हैं।' आशय, जैनेन्द्रकी मनोभूमिमें कलाकारसे दार्शनिककी ओर बढ़नेवाला विकास चिन्तनीय चीज है।

यहाँ मुझे नवंबर '३६ के ' इंस 'में प्रकाशित अपने लेखके कुछ अंश उद्धृत करना आवश्यक जान पड़ता है। " वस्तुतः जैनेन्द्रमें, क्या जीवन और क्या साहित्य, घर और बाहर, व्यक्ति और सम्मृष्ट, एक दूसरेके प्रति चिर-अपेक्षाशील रहे हैं। जैसे एकका दूसरेके बिना अस्तित्व ही असम्भव है। पर फिर भी उसमें व्यक्ति और घरवाला ( यानी समाज-सम्मत व्यक्ति-केन्द्र-बोधक ) जो तत्त्व है वह दूसरेके ऊपर अधिक अधिकारसे रीब जमाता हुआ चलता जान पड़ता है। यही लौकिक और अलौकिक, वास्तव और सत्य, अनेक और एकका जो भेदाभेद है वही जैनेन्द्रके व्यक्तित्वकी विशेषता है।...जैनेन्द्र ऐसी सुलझन हैं जो पहेलीसे भी अधिक गृह हो। वे इतने सरल हैं कि उनकी सरलता भी वक्त लगे। वे इतने निरिस्थात हैं कि उनकी सरलता भी वक्त लगे। वे इतने निरिस्थात हैं कि उनकी सरलता भी वक्त लगे। वे इतने निरिस्थात हैं कि उनकी सरलता भी वक्त लगे। वे इतने निरिस्थात नेहें के अपनी मुक्ति मान ली है।"

अर्थात् जैनेन्द्रमें विचारक कलाकार, अपने कलात्मक और विचारात्मक अस्तित्वको, किसी भी प्रकार, कभी, कहीं भी, जरा भी एक दूसरेसे अलग न देख पति है, और न रख ही पाता है।

#### मान्यतायें और समस्यायें (=Premises and Problems)

यह तो निर्विवाद है कि जैनेन्द्रकी हो क्या, प्रत्येक चिन्तनशील लेखककी कुछ मान्यतायें हुआ करती हैं। ऐसी भूमिक अमार्वमें लेखक स्थिर नहीं खहा रह पाता। ये मान्यतायें विकास-प्रवण अवश्य होती हैं, पर तैरती हुई नहीं। भगवान बोधिसस्वकी दुःखकी मान्यता ही उनकी प्रथम और अन्तिम समस्या बनी रही। जो मान्यता अन्ततः प्रभोन्मुखी नहीं है वह जीवनके अभावमें केवल मृत धारणा (=Dogma) हो जाती है। मुमुक्षु जैनेन्द्रकी भित्ति न तो ऊपर ऊपर तैरती हुई है, और न जड़ निस्पंद है। उनके विचारोंका स्रोतोद्रम प्रत्यक्ष जीवनसे होनेक कारण उसमें कभी जम जाने (=Stagnation) की संभावना रह ही नहीं जाती। इतनी पूर्व-सावधानीके बाद जैनेन्द्रकी समस्यात्मक मान्यताओंको तीन नज्होंसे देखें—मनावैज्ञानिक, आचारशास्त्रीय (=Ethical) और आध्यात्मक।

जैसा कि आजकलके कई पाश्चात्य लेखक मानते हैं जैनेन्द्र मनोविशानको साध्य नहीं मानत । उनके लिए वह साधन है। जिस मनोविज्ञानको जैनेन्द्रने अपनाया है, वह न तो बर्त्ताववादियों (=Behaviourists) के जैसा ऊपरी ऊपरी ही है, और न मानस विश्लेषणवादियोंके जैसा निरर्थक-विच्छेदक, बालकी खाल निकालनेवाला ही है। उनकी मने।विज्ञान-मान्यता समग्र-संपन्न और गत्यात्मक है। वे प्रवृत्तियोंको महत्त्व नहीं देते, सो नहीं, परंतु माशियाँ बर्गसाँकी थिअरीके समान ही प्रकृति और मनके (=Matter and minuक) विषयमें उनकी विचार-धारा परस्परापेक्षाशील रही है। वे स्वप्नको गौण नहीं समझते. और न अनेक व्यर्थताओंको अपने संवतन स्वप्नका कोई भाग ही बनने देते हैं। बुद्धिसे पूर्व वे भावकी सत्ता मानते हैं। इसी कारण उनके लेखेंमि, --यथा 'रामकथा' कहानी नहीं ' 'उपयोगिता ' नेहर और उनकी कहानी ' ' आलोचककं प्रति ' आदिमें, भाव प्रधानताको, या सुबुद्ध विवेकशीलताको, समस्त कर्म-प्रेरणाका मूल बिंदु माननेकी आर सशक्त संकेत है। सागंश, जैनेन्द्रका मनोविज्ञानिक आधार जैन-तर्क-पद्धति 'स्यादवाद 'से अनुरंजित होनेके कारण अत्याधनिक गेस्टाल्ट-पंथी मना-विशानिकोंके समान संश्लेषमय (=Synthetic) हो जाता है। साथ ही साथ उसमें बेनेडेट्टी क्रोसेकी सौन्दर्य-समीक्षाके मुलमें रहनेवाली अभिव्यक्ति-प्रधान रचनात्मक कला-क्षणकी कल्पना भी पर्याप्त अंशमें क्रियमाण रही है।

मनोविशानिकके लिए जो बातें पहेली बन प्रस्तुत होती हैं, उन्हें जैनेन्द्र जैसे कलाकार किस सहजताके साथ सुलझा डालते हैं, इसके प्रमाण रूप कई लेख इस संग्रहमें हैं। एक लेखनुमा कहानी, 'कहानी नहीं, 'ही ले लें। स्वयं कथनके (=Monologue) रूपमें अमीरके मनका चोर किस मज़ेसे पकड़ा गया है! जैनेन्द्र जहाँ आलोचक होकर प्रस्तुत होते हैं, वहाँ भी ध्यान देनेकी बात यह है कि वे अपने भेंके कलाकारको नहीं खोते। 'प्रेमचन्दजीकी कला,' 'रानकथा,' अथवा नहरूजीके आत्मचरितपर लिखे गये लेख इसी कलात्मक आलोचना शैलीके मनाहर प्रमाण हैं। वस्तुतः आलोचनाका आदर्श मी वही है जहाँ आलोचक मनके रसकी नहीं खो दता, जहाँ वह एक-मात्र बुद्धिवादी बनकर विश्लेषणको ही प्रधान और अन्तिम कर्तव्य नहीं मान बैठता। आ शेचनामें भी क्यों न आत्म-रस-दान ही प्रधान हो १ इसी विचारको जैनन्द्रने अपनी प्रमुख दृष्टि मानकर सदा सामने रक्खा है। (४९-६४)

जपर जो कहा गया है कि जैनेन्द्र निरी बुद्धिसे अधिक सर्वस्पर्शी-माव-भूमिको अपनाते हैं, उसका अर्थ विवेकशासित भावनाओं के अर्थमें लेना अधिक युक्त होगा। क्योंकि वैनी निरी भावनाके शिकार बननेमें वे सुख नहीं लेते, वह तो पुनः एक अन्धिस्थिति है। परन्तु प्रेमकी भावनाको या कहो सर्वह्यापी सहानुभूतिको ही जैनेन्द्रने जैसे अपने भीतर रमा लिया है। इसीसे वे उस उन्नत शालीनताके साथ अश्लीलताके मौतिक प्रश्नको छूत दीखते हैं (ए० ४२) कि जिससे तृक्षारित्रा उहराई हुई और यहूदियोंद्वारा पत्थर फेंककर सर्ताई गई खीपर ईसाके करुणा-दिवत हानकी, मदरासमें वेक्याओं के सम्मुख गाँधीजीद्वारा दिये गय करुणा-रंजित ममतापूर्ण भाषणकी, अथवा बुद्ध और मुजाताकी कथायें आँखोंके सामने आ खड़ी होती हैं। सन्ना कलाकार इसी अन्तिम सत्यकी अलीकिक भूमिपर खड़े होकर, लीकिक सुन्दर-अनुन्दरक भेद-अन्तरको आँखोंके सामने विलमते-बुक्नते देखना है। और, सत्यकी महादर्शिनी आँखोंके अन्ये ये भेद-भाव कहाँ बच रहते हैं ! दुर्बल मानव-मन-निर्मित मूल्य-भेद जहाँ जाकर एक मेक हो जाते हैं उसीको आध्यात्मिक या आधिदैविक दृष्टिकोण कहते हैं।

आधिभौतिक आचार या नीति-अनीतिके रूढ बंधनोंकी कीमत कूतनेवाले शास्त्र (=एथिक्स) की समस्यार्थे भी इसी तरह जैनेन्द्रके लिए बहुत कम कठिन रह जाती हैं। जैनेन्द्र क्या, प्रत्येक सुबुद्ध लेखक अपनी काल-परिस्थितिकी

मर्यादाओंसे बाहर जाकर बात करता है; वह एक प्रकारका निर्लिप्त फकीर और द्रष्टा ही होता है। ( पृ॰ १७ ) इस दृष्टिसे उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता। उसे अपने समाजकी स्थितिको अपने साथ आगे बढ़ा है जाना होता है: अर्थात , उसे कीमतें बदलनी होती हैं। अब कीमतें बदलनेके दो तरीके हैं। एक तो वह है जो आधी-सा है, जिसे 'क्रान्ति कहते हैं; दूसरा वह जिसमें लोगोंको किसी भी तरह खदेहा, कुचला या अप्रेमसे अपनी भूमिपर जबर्दस्ती (यानी हिंसाको जगह दंकर भी ) खींचा नहीं जाता, बाल्क प्रेम और समझावेसे त्याग और भड़ेपनकी अहानिकर और अहिंसक तथा नम्र और विनीतपद्धतिस मनवाया जाता है। क्योंकि जहाँ हद हृदय घुकता है, वहाँ उस घुकनेके द्वारा क्या उतनी ही हड़ताके साथ वह औरोंके हृदयको भी नहीं सकाता ? परन्त जरूरत सिर्फ इतनी ही होती है कि वह टढ़ हृदय इतना प्रेमसे लबालब. करणासे आंत-प्रोत, इतना अलग एवं ध्येय-मय-विरागपूर्ण हो कि जिसमें राग-द्वेषको पाः फटकनेका अवसर तक न मिल्र । यही कठिन और कप्टोंसे भरी दूसरी राष्ट्र जैनेन्द्रने अपने लिए चुनी है । उनका मूल्यान्तरीकरण (=!ransvaluation ) नीत्रोके समान दुर्द्धर्ष विद्रोह, हिंसा, और जिघासापर नहीं खड़ा है। जहाँ जमाना क्रान्तिके नशेमें कीरे पराये शब्दोंके पीछे अपनेकी खोनेकी तुला है. वहाँ जैनेन्द्रकी यह निष्कपट निष्ठा सराहनीय ही नहीं वरञ्च महत्त्वशाली है। इस दृष्टिसे 'प्रगति क्या 'यह एक पढ़नेकी चीज है।

जैनेन्द्रके विचार-लोकपर वंदनीय गाँधीजीके सिद्धान्तोंका गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अहिंसा, सत्य और अपरिग्रहकी सिद्धान्तत्रयीको जैनेन्द्रने भी जैसे आधारके तीरपर पूरी तरह अपना लिया है। इसकी दृष्टानिष्टतापर तर्क करना स्थल और विषयकी दृष्टिसे यहाँ अपेक्षित नहीं।

मिसालके लिए कर्मसंबंधी महत्त्वपूर्ण प्रश्न ही ले लें। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके समान उनके द्रव्यानुयोगमें विभेद नहीं और न वे ज़ीनो या पारमिनाइडसके समान सर्व-स्थिति-मय किंवा हेराक्काइटसकी तरह सर्वगतिमय ही होकर किसी वस्तुके अर्ध सत्यको पकड़कर ही चलते हैं। यहाँ जैनेन्द्रकी 'एक कैदी' कहानीके कुछ वाक्य देनेसे स्पष्टीकरण होगा; '' सत्य स्थिर है, बिरा नहीं है, न अनुशासनने परिवद्ध । काल भी सत्य ही है; काल जो बनने और मिटनेका

आधेय है। अतः स्थिरता सिद्धि नहीं, गित भी आवश्यक है। जीवन अस्तित्वसे अधिक कर्म है। " अब इसी कर्म-प्रश्नको जिस तरह गीतासे 'स्वभावस्तु प्रवर्तते ' कहा गया है, जैनेन्द्र भी 'आप क्या करते हैं ' जैसे बाखतः बुद्ध्यनसे भरे दीखनेवाले निवंधमें, इस मज़दार सरलतासे प्रतिपादित कर डालते हैं कि देखते ही बनता है। किसी इन्क्योरन्त एजेंटके आग्रहसे चिद्रकर ही जैनेन्द्रने इस लेखकी सृष्टि कर डाली थी, वैते तो, आचार-शास्त्रसंबंधी कई प्रश्नोंका समाधान भरे द्वारा किये गये विविध प्रश्नोंकी उत्तरावलीमें, जो पुस्तकके पीछे दी है, मिल जाता है। तो भी 'व्यवसायका सत्य' उपयोगिता' 'भेदाभेद,' आदि लेख भी इसी दृष्टिसे पढ़े जाने योग्य हैं। यहाँ एक मार्केकी बात है कि जैनेन्द्र कभी सामान्य समझ (Common sense) की भूमि नहीं छोड़ते। वह जैन मुनियोंका सा कर्म-संवर और कर्मनिजरका अधमाव्य उपदेश नहीं देते। जो भी हा, अपरिग्रहको वे एक राष्ट्रीय आवश्यकता समझते हैं।

अब आइए जैनेन्द्रके उस प्रिय लोकमें जहाँ उनको बारम्बार उड़ उड़ जाना भाता है। पुस्तक-सभीक्षा तकमें जो अध्यात्म-भूमि उनसे नहीं छूटती, उसीके विषयमें कुछ कहें। क्या वहाँ कुछ भी कहना चलेगा ? शब्द भी वहाँ बन्धन हैं। 'मानवका सत्य, ''सत्य, शिव, सुन्दर, ''कला किसके लिए, ' मुझे भेजे ' पत्राहा ' ' दूर और पास, ' ' निरा अबुद्धिवाद ' आदि इसी दृष्टिसे लिखे गये सुन्दर निवंध हैं। जैनन्द्रकी, जीव, द्रव्य, आत्मवरेण्यसंबंधी विचारावलीपर जैनधर्मकी छाया उतनी नहीं जितना वेदान्तका प्रभाव है । उसे पूर्णतः वेदान्त भी कहना गलत होगा। वह तो एक तरहसे सर्वसाधारणका लोक-धर्म है। वे 'अनुभव 'में विश्वास करते हैं। श्रद्धांके एकमेव साधन होनेकी बात भी स्वीकार करते हैं। संसारके आदि और अन्तकी बात साधारण जनकी ज्यादह उपयोगी नहीं, और ऐसी अलिप्त और विन्छिन एवं वादग्रस्त समस्याओंमें वे नहीं पहते । कुछ तर्क-प्रधानता अपने ' एक पत्र 'में उन्होंने अवस्य अंगी-कृत की थी। परन्तु, वैसे उनकी साधारण विचार-भूमि व्यावहारिक वेदान्तकी अथवा आवदयकीय साधारण समझदारीकी है। रीड आदि स्कॉटिश दार्शनिकॉके समान उन्होंने Common sense को है। पुनरुजीवित, स्पष्ट और अभिन्यक्त किया है। इसीसे मैं जैनेन्द्रके विचारोंमें जनताके साथ कई दशान्दियोंतक टिके रहनेकी क्षमता पाता हैं।

परमात्म-तत्त्वके विषयमें जैनेन्द्रकी आस्तिकता कुछ अश्चयवादियोंकी सी है। व तर्कस परमात्माको सिद्ध नहीं करना चाहेंगे। उनके ख्यालमें तो जो है सो परमात्मा है'। उसे व ' अस्तित्वकी शर्त ' मानकर चलते हैं। जैनेन्द्रकी इस भावुकतामें हिन्दू मर्मियोंकी-सी सारूप्य-प्रधान कातरता घुली हुई नजर आती है जो अत्यधिक माननीय नहीं तो भी सर्वथा मननीय अवश्य कही जा सकती है। जैनेन्द्र श्रद्धालु हैं। वे अपनी श्रद्धा किसी भी चीज़के खातिर खोना नहीं चाहते, अपनी श्रद्धापर उन्हें इतनी श्रद्धा है। वे कला, जीवन, साहित्य, — समस्त विचारोंका अन्तविन्दु उसी सत्य-तत्त्वको मानते हैं। परन्तु, तो भी, वे परमात्माको अगम और अज्ञेय ही समझते हैं। स्पेन्सरने जब ज्ञेयवाद और अज्ञयवादकी मीमांसा की तब उसकी दृष्टि वैज्ञानिक अधिक थी। पर जैनेन्द्रकी आस्तिकता टालस्टाय या गाँधोंके जैसी है जिसमें, विज्ञानसे अधिक, कैंटके परमात्म-अस्तित्वकी नैतिक आवश्यकताका तर्क हो अधिक कार्यशील है।

यहां जैनेन्द्रके सत्य और वास्तवके अन्तरको समझना होगा । तर्कशास्त्री बैडलेके भास और वास्तव ' ग्रंथमें कहा गया है कि "वास्तव के साथ मेरा संबंध मेरे सीमित अस्तित्वमें है। क्यों कि, इससे अधिक प्रत्यक्ष संबंधमें मैं कहाँ आता हूँ, सिवा उसके जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ यानी 'यह।' ('भास' पृ॰ २६) और यहाँ 'यह 'उसी अर्थमें वास्तव है जिस अर्थमें और कुछ वास्तव नहीं है "(पृ॰ २२५) कुछ कुछ यही स्थित ज्यूलियन हक्स्ले जैसे वैज्ञानिकन अपने 'साक्षात्काग्शन्य धर्म' नामक पुस्तकमें स्पष्ट की है। यहाँ तक कि चतन मनकी थ्योरी ईज़ाद करनेवाले विलियम जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिक भी अन्ततः जाकर जब जब रहस्यवादी बने हैं, तब तब यह जान पहता है कि वैज्ञानिक अथवा तार्किक बुद्धि ही सत्यको समग्रतासे आकलित करनेका मार्ग नहीं। उसे भाव गम्य भी बनाना होगा। यहीं हार्दिकता आर श्रद्धाकी महत्ता, आपसे आप, उद्भृत और सिद्ध हो जाती है।

यहाँ जीनन्द्रके समाधिवादके विषयों एक शब्द कहना जरूरी होगा। जैनेन्द्रके समाधिवाधों आत्म-तत्त्वका न गीण माना गया और न मुलाया ही गया है। या कुछ सुधारकर कहें तो सच्च आत्म-बोधोंसे ही समाधि-बोध जाग्रत होगा ऐसा माना गया है। 'जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है ' जैसी सर्वात्मभावकी स्थितिमें पहुँचनेपर मोक्षका, यानी अध्यात्मका, महत्त्वशाली मसला अलग या दूर नहीं रह

जाता। हैं। राषाकृष्णनने अपने निवंधों में जगह जगह यह दरसाथा है कि हिन्दू दर्शन स्पक्तिकी उतनी परवाह नहीं करता जितनी तत्त्वकी। पर ध्यान रहे कि यह तस्व ही अन्ततः ऐसा उदार और न्यापक है कि उसमें न्यक्तिको अपनी उपेक्षाका अवकाश नहीं है। तत्त्व ही न्यक्तिका न्याक्तिस्व है और न्याक्ति तत्त्वके लिए जीत। है, ऐसी शृंखला मारतीय दर्शनमें अग्याहत है।

मुक्तिके सवालपर मुझे एक बार कभी कहीं लिखीं अपनी दो पंक्तियाँ। बाद आ गई—

' इन्तानने हमेशा राहतकी राह पूछी पैगम्बरोंने पूछा—' क्यूँ, कब, कहाँ बँचा है !'

गर्ज़ यह कि खलील जिन्नानने जिस प्रकार आत्म-कमलकी पँखुरी खुल जानेका जिक किया है, बैसे ही मुक्ति और बंधन मानवी मनकी धूप-छाया है। इम चाहें तो, कब मुक्त नहीं हैं? और वैसे झींखते ही रहें तो कब मुक्त हो सकेंगे?

अन्तर्मे जैनेन्द्रकी विचार-मान्यताओं और समस्याओं के बारेमें मुझे यह दुइराने दो कि कलाकार जैनेन्द्रने जहाँ अपनी कलम अखंड सहानुभूतिके जीवनमें डुबोई है, वहाँ सदा ही स्याद्वादसे रँगकर उसने चित्रांकन किया है, फिर चाहे अमूर्तके Rarification की बात हो, चाहे मूर्त और प्रस्तुत दुनियवी मामलों और मूल्योंपर सूक्ष्म, परन्तु काफी असरदार, व्यंग हों, सब ही जगह 'स्यात् की वह सप्तभंगिमा जैनेन्द्रसे छूटी नहीं है।

## जीवन-दर्शी जैनेन्द्रः संस्कृति-आलोचना

साहित्यिक जैनेन्द्रसे भी पहले जीवन-दर्शी जैनेन्द्रका विचार आवश्यक है।
मेरे भित्र अकसर जैनेन्द्रके समाजसंस्कृति-विषयक लेखेंको पढ़कर अजीव
अजीव अनुमान निकालते हैं। कोई कहते हैं वे सोशिलस्ट हैं, कोई कहते हैं
वे गाँधीवादी हैं, कोई कहते हैं वे रोम्याँ रोलाँ हैं। कोई कहते हैं, कुछ नहीं
लोगोंका मनोरंजन करते हैं, बौद्धिक कसरत दिखाकर। कोई युवक कहते हैं,
'रैडिकल हैं 'रैडिकल,' और एक प्रोफेसर साहबका तो तर्क है कि उन्होंने
एक अपना mannerism (=लेखनशैल) बना छिया है और उसीसे, कुछ
अध्यक अध्यचे विचारोंकी खिचड़ी, कुछ सामान्यीकरण सिद्धान्त, तत्वचचकि

नामपर लिखते रहते हैं—' फिलासकर बनते हैं जी !' और सबसे विचित्र बात एक औंधी खोपड़ीवालेने कही—'ईडियट' हैं, अर्थात प्रबंह !

मैं इतने अधिक लोगोंक भिन्न भिन्न मतवाद सुनता हूँ और तो भी यह नहीं समझ पाता कि आदमी क्यों चाहता है कि दूसरा बाद भी उसकी अपनी घरणाओं के संचें में फिट बैटा दिया जाय। क्या जीवन किसी कटे नापके कोट जैसी स्थूल और धारणाबद्ध वस्तु है, या कभी हो भी सकी है ! जहाँ जहाँ वह रूप-धारणा-बद्धता है, वह जीवनमें हो चाहे विचारों में, वहाँ वहाँ हठ आता है, यानी अनिष्ट आता है और यह अवांछनीय है। जीवन, विचार, सभी हेगेलके चिर-विकसनझील Logos के (=विचार-तस्बके) व्यक्तीकरण है। इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि जैनेन्द्र किसी 'इंग्म ' मैं फिट हों ही।

सबसे पहली चीज़ जो मैं जैनेन्द्रके जीवन-बिचारमें प्रधान मानता हूँ, वह है उनकी सरल-सहज सर्वसामान्यता। जीवनसंबंधी सभी समस्याओंको इतनी सरलतासे और जनसामान्यके बुद्धि-भार और पुस्तक-आतंकसे विद्दीन दृष्टि-कोणसे देखनेकी उनकी क्षमताहीको मैं असामान्य मानता हूँ। अपने अनुभवकी कीमत देकर जो बिचार प्रहण किये जाते हैं उनमें मैं विचारक जैनेन्द्रकी प्रश्नेक पंक्तिको रक्लूंगा। उनका प्रत्येक अक्षर दृष्टिक और प्रामाणिक है। उन्होंने इस पुस्तकके लेख-भाषण-प्रक्ताचरोंमें एक भी पंक्ति सिर्फ लिखनेके लिए नहीं लिखी है। वह जीवनकी गहराईसे उद्भृत, उद्गीण है, और उतनी ही गहराई उत्पन्न करनेके लिए लिखी गई है।

तो जग-जीवनके आजंक स्वरूपमें,—मानवतामें, भेद-विभेद बहुत हैं। उन्होंसे पीड़ा भी बहुत हैं। उसके प्रतीकारके लिए उपाय क्या ? क्या मार्क्सके कहनेके अनुसार असंतोषको और बढ़ावा देना होगा ? क्या ब्यंस आवश्यक रूपमें विकास प्रस्तुत करेगा ? स्पष्टतः, नहीं। तो फिर क्या आदर्शवादी गाँधीके समान केवल मिलपकी आशापर निर्भर हो रहना होगा ? भविष्य-आस्था भी एक दूरीकृत कस्पनासे ज्यादह क्या है ? और क्या कोरे स्वार्थपर आधारित परजातीय शासनका हृदय-परिवर्तन,—ज्यापारी और कूटनीतिकका हृदय-परिवर्तन इतनी सीधी सादी बात है ?

मेरे निचारमें, यह मनुष्यतारे बहुत ज़्यादह आशा रकना है। इतिहास ऐसे किले, अंगुलीयर गिनने योग्य, सफल आदर्शोंके प्रमाण बाहे दे, पर समष्टिकी दृष्टिसे ऐसी अपेक्षा आकाशकृसुम जैसी है। पर जैनेन्द्रकी भूमिका संतकी ऐसी वहीं हो जाती है जहाँ वे व्यक्तिवादके अनन्यतम समर्थनमें, संभाव्य-असंभाव्य वास्तविकताको भूलकर, अध्यातमके वायुछोकमें विहरण करने लग जाते हैं। पर यह भी मुझे बुरा बिलकुल नहीं लगता। क्योंकि यह तो सर्वीशतः भारतीय, प्राणतक जिसके भारतीय हैं ऐसा, दृष्टिकोण है।

यह तो म भी मानूँगा कि जिस अर्थनीति और भौतिक जड़वादको समाज-वादके रूपमें पश्चिमद्वारा अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है और जिसका यह परिणाम है कि मानवताकी उपेक्षामें पूर्व उन पश्चिमी धनिकोद्वारा निर्धक शोधित हो रहा है, वह सर्वोधतः गलत है। हमें व्यक्तिके नैतिक बलमें विकास करनकी बहुन ज्यादह जरूरत है। इसीसे हमें इस समाजसे मुक्त होना है जो विज्ञानका धिकार बन गया है। 'नहीं चाहिए हमें मधीन सम्यताका यह खोखला रूप,' यही जैनेन्द्रकी आत्माकी पुकार है।

#### साहित्यकार जैनेन्द्र : दीलीका वैदिाष्ट्य

और यह पुकार किस सफाई और बुलन्दगीसे व्यक्त होती है ? उनके लेखोंमें उन्हें पढ़नेसे बातचीतका अथवा स्वयं उन्होंसे बातचीत करनेका मज़ा केसे उत्पन्न होता है, यह दर्शनीय है। यहाँ साहित्यके एक अध्ययनशील विद्यार्थीके नाते जैनेन्द्र साहित्य और जैनेन्द्र के साहित्यक विचारोंपर मुझे कुछ कहना जरूरी जान पढ़ता है।

प्रस्तुत पुस्तकका आधिसे अधिक अंश साहित्य और आलोचनासे भरा है। साहित्य क्या, साहित्य और समाज, साहित्य और धर्म, साहित्य और राजनीति, साहित्य और नीति, साहित्यकार कीन, कैसा आदि लेख, लेखकसंबंधी प्रभोन्तर, इन्छ पत्र, और नेहरूजीके आत्मचरित और प्रेमचन्दपर लिखी हुई आलोचनाओंसे मेरा मतलब है। साथ ही स्थान-स्थानपर साहित्य सभाओंमें दिये हुए भाषण भी उसमें आ जाते हैं। साहित्य शब्दके निर्माणमें जो 'सहितता' अर्थात् समवेतता या व्यक्तिमें समष्टिकी उपलब्धिक अर्थ विश्वमें बिखर जानेकी जो अंतर्तम लालसा है, साहित्यको उसीका शब्दोंकित रूप जैनेन्द्रने माना है। इस दृष्टिसे उन्होंने उसे।विशान या दृष्टे ऐसे बुद्धि व्यवसायोंसे अलग माना है। साहित्य मुख्यतः भावोंका आदान-प्रदान है। वह विचार-जाग्रतिका विधायक,

प्रणेता है। इस अर्थमें वह निष्पाण, जीवनसे भिन्न, असंबद्ध और विभक्त, अयवा वासना-सेवी कभी नहीं हो सकता।

साहित्यकी सीमाओं और जिम्मदारियोंको भली भाँति पहिचानकर ही जैनेन्द्रने साहित्य लिखा है, यह कहना अयुक्त न होगा । उनके साहित्यमें सबसे प्रथम और विशेष गुण, उनकी भाव-रम्य सहज वार्तालापशैलीके अतिरिक्त, उनकी विचार-प्रवर्तकता है। उनके विचारीपर चाहे जो आरोप इम करें, पर यह तो हम कदापि कह ही नहीं सकते कि व पाठक या श्रोताके मनमें विचार-लहरियाँ नहीं उठाते । उनकी लेखनीकी क्षमता इसीमें है कि वह विचारोंको ठेलती, करदेती और आंग बढाती है। एक अच्छे लखकरे प्रामाणिकता और विचार-प्रवेतकतारे अधिक कोई माँग करना भी भूल है। पश्चिमी साहित्य पढ पढ कर हमारे दृष्टिकोण में कुछ इस तरहकी एक खराबी पैदा हो गई है कि हम उसी साहित्यको ज्यादह उत्कट मानते हैं जो मत-प्रचारसे भाराकान्त हो । जैसे अप्टन सिक्लेंयर या ऐसे ही छलछलाती हैली और भावोंके अन्य प्रत्यकार । भारतीय आदर्श एसी भाव-विषमताके आंवरात पैदा हुए या नसींमें ज्वार-उभार पैदा करनेवाले साहित्यसे सर्वथा विभिन्न रहा है । इमारे यहाँ भावांका विनिमय, विचारोंका आदान-प्रदान, कभी एक दसरेको उत्तेजित करनेके लिए नहीं होता। वैसा लेखन या भाषण असभ्य अनैतिक माना जाता था । इस भारतमें साहित्यको शांति और संतोषके प्रसारका एकमेव साधन, रस सृष्टिका प्रकार, मानते आ रहे हैं। जैनेन्द्र के लेखोंमें विचार-प्रवर्तकता है, विचारोत्तेजना नहीं।

जैनेन्द्रका दूसरा विशेष गुण उनकी प्रश्नोत्तरशील शैलीमें है। वहीं जैनेन्द्रकी वास्तिवक सुलक्षी हुई मानसिक प्रभुताके सबे दर्शन होते हैं। व्यक्तिशः जैनेन्द्रकी विचारकतामें भेरी आस्था ऐसे ही खूब निविद् विवादींके बाद हुई है। वे विवादींमें शंका और सब प्रकारकी परिस्थितिकी अशान्तियोंके मध्यमें अडिग रह सकते हैं, इसो गुणको में कलाकारकी अमर साधनाका प्रतीक मानता हूँ। जैनेन्द्र अविचलित रहनेवाले साहित्यकार हैं। इसीसे हम कहेंगे कि उनका साहित्यभाव विरलतरेसे विरलतम होता जा रहा है।

भाषा और शैलीसंबंधी बातोंपर जब हम आते हैं तब उनकी विशेषता बिल्कुल साफ और अलग नजर आ जाती है। वे भाषाको कभी बनाने नहीं बैठते। ज्यादह बनावटका अर्थ है बिगाह। जैनेन्द्रका वैशिष्ट्य है कि उनकी अनसँवारी भाषामें भी उनके विचार अतिशय संयतरूपमें प्रसूत होते हैं। क्योंकि वह अन्स्वारापन भावुकताके आधिक्यसे नहीं उपजा, (जैसी उपकी शैली) और न उसमें चुनीती-सी देती वह लापवाही है जो अंग्रेजी लेखकोंकी नकलपर इधर लिखी जानेवाली हिन्दीकी कहानियोंमें पाई जाती है। उसमें एक खास किस्मकी मुक्त-प्राण open-nired निश्चन्तता, एक आत्म-विश्वासकी प्रफुलता, वनबालाकी-सी स्वस्थ और चेताहर स्वच्छन्दता है। और भाषाक मामलेमें ज्यादह फिक सच-मुचमें ठीक नहीं, क्योंकि वह लेखकको अतिरिक्त भावसे सचेष्ट और सचेत (conscious) बना डालती है। यह अवस्था सहज स्करणके अनुकृल नहीं। क्या लेखनमें और क्या जीवनमें, सहज होकर ही अपनेको दूसरेमें मिलाया जा सकता है। बिना सहज-भावके तादात्म्य असंभव है। जैनन्द्र भरी उलझनोंमेंसे इसी श्रद्धामय स्वाभाविकताके लहारे बेदाग पार चले जाते हैं। यह लेखकके व्यक्तिस्वके लिए अतिशय महस्वशाला वस्तु है। यहाँ पाठकोंके उपयोगार्थ साहित्यविषयक टिप्पणियोंकी ओर इशारा आवश्यक होगा।

दूसरी बात है अपरिग्रह ! स्व॰ प्रेमचंदके बाद, हिन्दीमें इतनी बहती हुई और हृदयग्राही शैलीके साथ ही साथ थोड़ों बहुत कह डालनेकी खूबी जिन कितपय लेखकों में हम देख पाते हैं उनमें जैनेन्द्रका स्थान विशेष है । जैनेन्द्रकी शैलीमें निरर्थकताले बचनेका कितना सफल और मुन्दर आदर्श हम पाते हैं ! परिणामस्वरूप इघर उनके वाक्य विचारोंसे व्यक्ति मारी होने लगे हैं,—वे सूत्र बनने लगे हैं । यह गागरमें सागर भरनकी संकतात्मकता आजके लेखकमें बहुत ही ज्यादह जहरी मानी जाने लगी है, जब कि जमानेके पाम समय थोड़ा बचा है और घन्धे (चोह फिर वे स्वांग ही हों) बहुत अधिक हो गये हैं ! स्वकता (=Suggestiveness) जैनेन्द्रके कई कहानीनुमा लेखोंमें और दें। गद्य-काव्योंमें बहुत अधिक प्रमाणमें उपस्थित है । असल्कें वह शैलीगत ही है । उदाहरणके लिए 'जरूरी भेदाभेद,' 'कहानी नहीं,' 'दूर और पाम,' 'राम-कथा' आदि । उसमें तर्क करनेकी पद्धित भी इतनी मनोहारी है कि वह तार्किक नहीं लगती । वह पाण्डित्यसे आच्छन शैली नहीं है । वह सदैव ताजा, प्रसन्न, सादी और चलती हुई हिन्दुस्तानी लेखनशैली है ।

जैनेन्द्रकी लेखन-शैलीकी तीसरी खासियत उसका घरेल्पन है। इस विशेषताकी गौण बनाकर नहीं देखा जा सकता। अवसर भौकोंपर ऐसे मौजूँ मुहाबरे हमें मिलते हैं कि जिनकी मिसाल नहीं । 'बिलांद ', 'बिसात', 'क्षिल नहीं रही है' 'अमाना ' आदि कई रोज़मर्राके व्यवहारके शब्दोंके साथ ही जगह जगह दार्शनिक संशाओं के लिए इतने सरल शब्द प्रयोजित हुए हैं कि देखते ही बनता है । कई नये शब्द जरूरतके वक्त मानों आप ही आप बन गये हैं जिनसे लेखका भाषा विषयक अधिकार व्यक्त होता है । अवश्य कई स्थलोंपर काफी दुर्बोध शब्दोंकी भी योजना हुई है परन्तु वह मेरे विचारसे भाषाकी लाचारीकी वजहसे हुई है, लेखककी अक्षमता और आग्रहकी वजहसे नहीं । यथा स्थान-स्थानपर अंग्रजी शब्द-योजना ।

जैनेन्द्रकी सहज भाषामें गहन विचार ढाल देनेकी विशेषता, िनोदसे कहूँ तो, इस तुलनासे व्यक्त हो जायगी—जैसे एक ओर मेरी मातृभाषा न होनेसे भेरी इसी भूमिकाकी कृत्रिम किताबी हिन्दी और दूसरी ओर जैनेन्द्रकी 'नेहरू और उनकी कहानी ' की सरलातिसरल शैली। इसपर अब ज्यादह विचार करना भी नदीके ' जीवन की गहराईके नापकी अपेक्षा, पात्र और लम्बाई चौड़ाईका बाह्य विचार करनेके समान होगा।

#### जैनेन्द्र और हिन्दीका भविष्य

आशय यह कि जैनेन्द्रसे हिन्दीको बहुत आशार्थे हैं। हों भी क्यों न ? जैनेन्द्रका पटनेका भाषण, जो इस संप्रहमें 'हिन्दी और हिन्दुस्तान ' शीर्षकसं प्रकाशित है, इस दिशामें जैनेन्द्रके राष्ट्रभाषा-विषयक विचारोंका विधायक और व्यावहारिक स्वरूप जतला सकता है। परन्तु इस पुस्तकके साथ जैनेन्द्रकों, जिन्हें कि हिन्दी अवतक कहानीकार और उपन्यासकारके रूपमें जानती थी, एक अच्छे चिन्तक, दार्शनिक और निबन्धकारके रूपमें पा सकती है। यह दावित्व तो हिन्दीके कंधोंपर है कि चाहे वह इस विचार-लोकके द्युतिमान नक्षत्रकों (क्योंकि आखिर सत्ताईस ही तो निबंध-लेख-गद्यकाव्यादि इस संग्रहमें प्रथित हैं) अपने गौरवका केन्द्र-बिन्दु समझकर समुचित स्थान दे, चाहे जैसे कई अन्य कलाकार हिन्दीमें उपेक्षित रह गये हैं, वैसे ही इसे भी अनंत शून्य और विस्मृतिके क्षितिजमें गिरकर विलीयमान हो जाने दे। इस बारेमें ज्यादह कुछ कहना हो भी क्या सकता है!

तो भी, हिन्दीके लिए जो मुझे ममता है, उसकी संपूर्णताके साथ मुझे कहने

दीजिए कि हमारे साहित्याकाशमें हिन्दीके भविष्योज्ज्वल सुवर्ण-कालके प्रभात-तारे दुविमान होने लगे हैं। जैनेन्द्र उनमें शुक्र हैं। ये सब उस आनेवाले भाग्योदयके सूचक मंगल-चिह्न हैं। हिन्दी माताके सौभाग्यालंकारको अब हमें समझने और जाननेके लिए अधिक समय लगाना अक्षान नहीं, पाप माना जायगा। हिन्दी गद्य अब पुरातन परिपाटीकी सीमासे बाहर आकर निखरने लगा है, अपने पैरोंपर खड़े रहनेका पर्याप्त मौलिक मनोबल उसमें अब आने लगा है और अब उसे आवश्यकता नहीं रही है कि बंगला या अँग्रेज़ीकी जूँठनसे ही संदुष्ट रहे। उसपर युगकी चोट पड़ी है और उसे प्रस्तुत और प्रबुद्ध होकर उस युगको प्रति-चोट देने जितनी क्षमता अपने बाहुओंमें पाना है।

हिन्दी लेखक उस क्षमताको विचार सूक्ष्मता, संकल्पकी हहता, निरर्थकके मोहका परित्याग, भाषाके संबंधमें उदारता, आत्म-विश्वास और आत्म-सामर्थ्य-द्वारा ही विकसित कर सकता है। जैनेन्द्रमें इनमेंसे बहुत-सी चीजोंके बीज हैं। और मेरी इस भूमिकांस यह कदापि न समझना होगा कि मेरा कथन जैनेन्द्रपर आन्तिम वाक्य है। लेनिनने कहा है, 'अन्तिम कुछ नहीं है ' और जीवित लेखक चिर-वर्धमान होता है। उसपर जो कुछ हम कहें वह भी qualified अर्थोंमें ही लेना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार और सरित्यवाह एकसे हैं।

#### कुछ स्व-गत

नर्दाका एक नाम है वेगवती । बहना उसके स्वभावमें है । चट्टानें राहमें आवें, पर वह क्कावटपर नहीं क्कती । वह अपने आप अपने ही समग्र जीवन-सामर्थ्यके साथ, अपनी दिशा खोज लेती है; — उसमें समुद्रके विराट् हृदयंक साथ एकीकरण पानेकी तीव लगन रहती है । वह अपनी शैल-गुहासे ममताका नाता तोड़कर, पूरी गति और हार्दिकताके साथ सिर्फ बढ़ते जाना ही जानती है । राहमें धूप और छायाकी बुनी जाली उसे दाँकती-खोलती, कंकड़-पत्थरंक बिछीन और निर्झर-बंधु उसका आमंत्रण करते, कटीली झाड़ियाँ उसकी धाराको बाधा बन आतीं और बालकी अपार शोषकता उसके सम्मुख विस्तृत उपेक्षा बनकर फैली रहती है । तो भी नदी नदी है । नहीं है उस परवाह इन दुनिया-मरके बन्धनींकी । वह तो निःश्रेयसकी साधिका बनी उसी आकृल महासागरकी ओर बस प्रवहमान, गतिशीला है ।

चिन्तक कलाकारके मुक्त विचार भी ठीक ऐसे ही होते हैं। वे सत्योनमुख अभेदानुभूतिकी चिरन्तन-लाल्सास अनुपाणित, सर्जान-सहज, निर्वेध-असंड, सहिप्यु-उदार और वेपात्मक होते हैं।

अपरा अपरी दर्शक नदीका एक खंड देखकर कहता है, ' कोह, कितना तरंग तांडव, कितना अनियंभित किखरा-विखरापन, जिसमें कोई एक सूत्रता ही न दीके!' पर वह भूलता है। थोड़ी-सी विचारपूर्वकताके साथ वह देखे तो पाये कि 'अरे, इसका प्राकृतिक प्रवेग तो देखों, इसकी सरल-सहज सत्यप्रियता तो देखों! इसकी लक्ष्योन्मुखी कातरता ही क्या इसके प्राणीका सुसूत्र अर्च नहीं! अरे, इसका नदीपन ही तो इसके अस्तित्वका नियम है! यह लहरी-नृत्य नहीं, यह जीवन-मंथन है।'

जो मुक्त विचार जीवनकी भीमत देकर पहिचाने जाते हैं उनको ट्रेजेडी यही है कि उन्हें कोई नहीं पहिचानता । वे अपरिचित, — अनएक्यू मिंग रहकर ही सुख पाते हैं। उनकी अपार आईता, उनका विश्व-वेदनाके साथ इदयगुन्धन क्वचित् ही मर्भराकुछ होता है। अधिकतर वह नीरव रहता है। वे अर्ध्वमामी, निरन्तर मूक, आत्माकी व्यथा-गोदसे उठनेवाली, प्रश्न और विस्मय-चिह्नांकित पुकारें हैं।

और दुनिया जब इस पशोपेशमें ही पड़ी रहती है कि कोई समझे, इस तो नहीं समझते, तभी मेरे जैसा कोई अस्प-कौशल दश्यांकनकार (=Landscape -painter) उस विचार-नदीके किनारों-किनारोंपर पर्यटन करके किसी एक खंडको लेकर प्रयास करने बैठ जाता है कि जिसमें नदीकी पूरी आत्माकी सलक वह अपने छोटेसे चित्र-खंडमें प्रस्तुत कर दे । उसमें वह अपने हाष्टि-कोणको शक्यतः विस्तृत और तटस्थ बनाकर नदी और नदीके आकाश-वातासको खींच लानेका प्रयत्न करता है।

जैनेन्द्र के इस लेख-संग्रहकी भूमिका लिखते समय मुझे अपनी ओरसे इतनी-सी ही कैफियत कही या विश्वास, दे देनी है।

जपर सहजको समझानेका और निरम्न आकाशकी अपार नीलम गहराईमें रंगच्छटायें खोजनेका किंवा नदीके तरंग-भेदमें परिन्यास एकमेव ' जीवन-भेद ' को चीह्रनेका असाध्य कर्म मैंने किया है।

इस प्रथम प्रयासमें मैंने, हो सकता है, गर्लितयाँ भी की हो। कई भूलें भी

रह गई हैं। अनावस्थक विस्तार मी हो गया हो। परन्तु, मेरा अनम्यस्त हृदय इस सबके लिए हिन्दी-पाठकसे क्षमा माँग लेना चाहता है। भूमिका जिन्हें अपूर्ण-सी लगे, उनके लिए विदोष अध्ययनके संदर्भ रूपमें टिप्पणियाँ पीछे हैं ही।

भूमिकाकी इस अन्तिम पंक्तियों में मुझे एक तो श्री० ' अशेय ' का आभार मानना है जिन्होंने कृपापूर्वक अपनी प्रास्टरकी मूर्तिका छाया-चित्र इस संग्रहके लिए भेज दिया। मित्रवर श्री. अ. गो. शेवडे एम. ए. की एक भेटका भी मैंने लाभ उठाया है। दूसरे प्रकाशक महोदयको भी घन्यवाद देना होगा जिन्होंने विशेषतः टिप्पणियाँ और संदर्भ-सूची आदिके बनाने में मेरी ओरसे होनेवाले अनावश्यक और अत्यधिक निलम्बको आत्मीय मावस सहन कर लिया आर मुझे यह मौका दिया कि मैं जैनेन्द्रके बिखरे विचारोंको कुछ आकार-प्रकार देकर हिन्दी जनताके सम्मुख रक्कूँ। अन्तमें, शायद यह कहनेकी जरूरत न होगी कि यह विचारोंकी पुस्तक है। विचारपूर्वक ही यह पढ़ी जाय। यह भी कि विचारशिलोंद्वारा ही यह आलेजित हो तो अच्छा। नहीं तो हिन्दीमें, मैं देख रहा हूँ, विचारके विषयमें पर्याप्त विचार नहीं किया जाता है। इस विषयमें सावधानी स्खनेके लिए मेरी सभी पाठकोंसे विनय है।

माधव कॉलेज, उज्जैन, १-११-३७

—प्रभाकर माचवे

# विषय-मृची साहित्य-विचार

#### १ साहित्य कळा—

| ( लेख )                  |                                              |            |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------|
| साहित्य क्या है !        |                                              | ₽.         |
| विज्ञान और साहित्य       |                                              | 6          |
| साहित्य और समाज          |                                              | _          |
| कला क्या है ?            |                                              | १२         |
| (भाषण)                   |                                              | २२         |
| साहित्य और साधना         | ( इन्दोर, १९३५ )                             | ΥΥ         |
| साहित्यकी सचाई           | (नागपुर, १९३६)                               | 3 €        |
| जीवन और साहित्य          | ( लाहौर, १९३६)                               | • •        |
| ( प्रश्नोत्तर )          | ( '(', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ' | ६५         |
| साहित्यका जन्म           |                                              | 5          |
| साहित्य, राष्ट्र और समाज |                                              | <b>Ę</b> . |
| रोटी मुख्य है या साहित्य |                                              | ₹•         |
| गना अरा र ना जाहाय       |                                              | 90         |

| साहित्य और नीति                           | २६३    |
|-------------------------------------------|--------|
| साहित्य ओर धर्म                           | २६८    |
| स्थायी और उच्च साहित्य                    | 749    |
| ( पत्रांदा )                              |        |
| कला और जीवन                               | २९१-९६ |
| २ द्विन्दी साहित्य आर आलोचना —            |        |
| ( लेख )                                   |        |
| प्रेमचन्दर्जीकी कला (१९३१)                | ९७     |
| आलोचकके प्रति                             | 80     |
| नेहरू और उनकी क <b>हा</b> नी              | 906    |
| ( भाषण )                                  |        |
| हिन्दी और हिन्दुस्तान ( मुजफ्फरपुर १९३७ ) | ७२     |
| ( प्रभोत्तर )                             |        |
| राष्ट्रभाषा                               | 266    |
| ३ लेखक-विचार                              |        |
| ( ন্তৰ )                                  |        |
| किसके लिए लिखें ?                         | २८     |
| लेखकके प्रति (१९३३)                       | ¥Ę     |
| ( प्रश्नात्तर )                           |        |
| साहित्यरेचीका अहंभाव                      | २७९    |
| कहानी क्या ! ( एक भेट )                   | २७३    |
| ( पत्रांश )                               |        |
| ( 'बिद्यां'के ) रुपादकके प्रति ( १९३४ )   | ४७     |
| अपने ही खातिर लिखना                       | 283    |
| लिखना और आदर्श                            | २९७    |
|                                           |        |

## जीवन-विचार

| समाज-धर्म-वर्शन             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( हेख )                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आप क्या करते हैं !          | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कहानी नहीं                  | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| राम-कथा                     | 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जरूरी भेदाभेद               | 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( प्रभोत्तर )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | २८•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सबी कमाई                    | २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| संस्कृति-दर्शन              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( लेख )                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उपयोगिता                    | 9.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>च्यवसायका स</b> त्य      | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रगति क्या !               | <b>२ ३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (प्रश्नोत्तर्)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शांति-प्रस्थापना और कलहतृति | २८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| दर्शन—                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( अ ) आचार-नीति             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| र्प्रभोत्तर)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अच्छा क्या, बुरा क्या !     | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सुख-दुःख                    | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आत्मइत्या                   | २८ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (आ) मानस-विशान              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( प्रश्नोत्तर )             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बर्ताव-वादी मनेविज्ञान      | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | (लेख) आप क्या करते हैं ! कहानी नहीं राम-कथा जरूरी भेदाभेद (प्रश्नोत्तर) अर्थ काम सची कमाई संस्कृति—दर्शन (लेख) उपयोगिता व्यवस्यका सत्य प्रगति क्या ! (प्रश्नोत्तर) देश, काल और संस्कृति शांति-प्रस्थापना और कल्ह्हृति वर्शन— (अ) आचार-नीति— (प्रश्नोत्तर) अच्छा क्या, बुरा क्या ! सुख-दुःख आत्महत्या (आ) मानस—विश्नान— (प्रश्नोत्तर) |

| २७८ |
|-----|
| १८६ |
|     |
|     |
| २०२ |
| ११  |
| १३६ |
| १४५ |
|     |
| १२२ |
| 828 |
| ८१  |
| 264 |
|     |

## लेखककी अन्य रचनायें

| परख ( उपम्यास )   | १)         |
|-------------------|------------|
| त्यागपत्र ,,      | <b>?1)</b> |
| सुनीता ,,         | ₹)         |
| तपोभूमि ,,        | ₹)         |
| एक प्रश्न ,,      |            |
| वात।यन (कहानियाँ) | १॥)        |
| एक रात "          | (15        |
| दो चिहियाँ ,,     | १)         |
| फॉसी ,,           | 111)       |
| स्पर्दा ,,        | <b>(=)</b> |
| राजकुमारका पर्यटन |            |

#### व्यवस्थापक---

हिन्दी ग्रन्थ रन्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगांव, बम्बई

## साहित्य क्या है ?

साहित्यकी सृष्टि श्रीर साहित्यकी श्राधुनिक प्रगतिपर श्राबोचनात्मक विचार श्रारम्भ करें, इससे पहिले श्रन्छा होगा कि उस बारेकी अपनी जानकारीको हम स्पष्ट कर लें।

'साहित्य क्या है ?' यह प्रश्न उठाकर हम आशा न करें कि उत्तरमें वह परिभाषा पा सकेंगे जो प्रश्नके चारों खूँट घेर ले । परिभाषाका यह काम नहीं है। परिभाषा सहायक होती है, वह प्रश्नवाचक चिह्नको सर्वथा मिटा नहीं देती । परिभाषाद्वारा प्रश्नवाचक चिह्नको मिटा देनेका यह हमें नहीं करना चाहिए। यह समभ लेना चाहिए कि हमारे सब प्रकारके ज्ञानके आगे, और साथ, सदा प्रश्नवाचक चिद्व चलता है। हमारा कर्त्तच्य है कि हम इस चिह्नको ठेल कर आगेसे आगे बढ़ाते रहें। पर, यह भी हम करें कि उसे अपनी आँखोंकी ओट कभी न होने दें। जब ऐसा

होता है तभी श्रादमीमें कहर अन्धता (= Dogma) श्राती है और उसका विकास रुक जाता है।

इस तरह, एक परिभाषा बनायें और उससे काम निकालकर सदा दूसरी बनानेको तैयार रहें। यह प्रगतिशील जीवनका लक्षण है और प्रगतिशील, अनुभूतिशील जीवनका लिपिबद्ध व्यक्तीकरण साहित्य है। इसीको यों कहें कि मनुष्यका और मनुष्य-जातिका भाषाबद्ध या अन्तर-व्यक्त ज्ञान साहित्य है।

प्राणीमें नव बोधका उदय हुआ तभी उसमें यह अनुभूति भी उत्पन्न हुई कि 'यह में हूँ' और 'यह रोष सब दुनिया है।' यह दुनिया बहुत बड़ी है,—इसका आर-पार नहीं है, और मैं अकेला हूँ। यह अनन्त है, में सीमित हूँ,—क्षुद्र हूँ। सूरज धूप फेंकता है जो मुक्के जलाती है, हवा मुक्के काटती है, पानी मुक्के बहा ले जायगा और डुबा देगा, ये जानवर चारों ओर 'खाऊँ खाऊँ' कर रहे हैं, धरती कैसी कँटीली और कठोर है,—पर, मैं भी हूँ, और जीना चाहता हूँ।

बोधोदयके साथ ही प्राणीने शेष विश्वके प्रति दृन्द, द्वित्व श्रौर विप्रहकी वृत्ति श्रपनेमें श्रनुभव की,—इससे टक्कर लेकर मैं जीऊँगा, इसको मारकर खा खुँगा, यह श्रव है श्रौर मेरा भोज्य है; यह श्रौर भी जो कुछ है, मेरे जीवनको पुष्ट करेगा।

बोधंके साथ एक वृत्ति भी मनुष्यमें जागी। वह थी 'श्रहंकार'। किन्तु ' श्रहंकार ' श्रपनेमें ही टिक नहीं सकता। श्रहंकार भी एक सम्बन्ध है जो जुदने विराटके प्रति स्थापित किया। विराटके श्रवबोधसे क्षुद्र पिस न जाय, इससे क्षुद्रने कहा, 'श्रोह, मैं 'मैं ' हूँ, और यह सब मेरे लिए है।'

इसी ढंगसे चुड़ने अपना जीवन सम्भव बनाया।

किन्तु, जीवनकी इस सम्भावनामें ही विराट् और जुद्र, अनन्त और ससीमका अभेद सम्पन होता दीखा। वह अभेद यह है,—जो कुछ है वह क्षुद्र नहीं है पर विराटका ही अंश है, उसका बालक है, अत: स्वयं विराट् है।

धूप चमकी, तो वृद्धने मनुष्यसे कहा, 'मेरी झायामें आ जाओ,' बादलोंसे पानी बरसा तो पर्वतने कंदरामें सूखा स्थल प्रस्तुत किया और मानो कहा, 'डरो मत, यह मेरी गोद तो है।' प्यास लगी तो करनेके जलने अपनेको पेश किया। मनुष्यका चित्त खिन हुआ और सामने अपनी टहनीपरसे खिले गुलाबने कहा, 'भाई, मुक्के देखो, दुनिया खिलनेके लिए है।' साँककी बेलामें मनुष्यको कुछ भीनी-सी याद आई, और आमके पेडपरसे कोयल बोल उठी, 'कू—ऊ, कू—ऊ।' मिट्टीने कहा 'मुक्के खोदकर, ठोक-पीटकर, घर बनाओ, में तुम्हारी रह्मा करूँगी।' धूपने कहा, 'सर्दी लगेगी तो सेवाके लिए में हूँ।' पानी खिलखिलाता बोला, 'घबड़ाओ मत, मुक्कमें नहाओंगे तो हरे हो जाओगे।'

मनुष्य प्राणीने देखा--दुनिया है, पर वह सब उसके साथ है।

फिर भी, धूपको वह समक न सका, वर्षाके जलको, मिट्टीको, फूलको,—किसीको भी वह पूरी तरह समक न सका। क्या वे सब आत्मसमर्पणके लिए तैयार नहीं हैं 'पर, उस जुदने आहंकारके साथ कहा, 'ठहरो, भें तुम सबको देख लूँगा। में 'में ' हूँ, और में जीऊँगा। '

इस प्रकार श्रहंकारकी टेक बनाकर, अपनेको तुद्र श्रीर सबसे अलग करके वह जीने लगा। अर्थात्, सब प्रकारकी समस्याएँ खड़ी करके उनके बीचमें उलका हुआ वह जीने लगा। विश्वके साथ विभेद-वृत्ति ही, उसके जीनेकी शर्त्त बनकर, उसके भीतर अपनेको चरितार्थ करने लगी।

पर, इस जीवनमें एक अतृप्ति वनी रही जो विश्वके साथ मानों श्रमेदकी श्रनुभूति पानेको भूखी थी। श्रहंकारसे धिरकर वह श्रपने जुदलके श्रवबोधसे त्रस्त हुश्रा,—सों ही विराटसे एक होकर श्रपने भीतर भी विराटताकी श्रनुभूति जगानेकी न्यप्रता उसमें उत्पन्न हुई। इस न्यप्रताको वह भाँति-भाँतिसे शान्त करने लगा। यहींसे धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान,—सव उत्पन्न हुए।

यह अभेद-अनुभूति उसके लिए जब इष्ट और सत्य हुई ही थी तभी विभेद आया। एक आदर्श था तो दूसरा व्यवहार। एक भाविष्य था तो दूसरा वर्त्तमान।—इन्हीं दोनोंके संघर्ष और समन्वयमेंसे मनुष्य प्राणिके जीवनका इतिहास चला और विकास प्रगटा।

मनुष्यकी मनुष्यके साथ, समाजके साथ, राष्ट्रके और विश्वके साथ, (और इस तरह स्वयं अपने साथ) जो एक सुन्दर सामंजस्य,— एकस्वरता, (=Harmony) स्थापित करनेकी चेष्टा चिरकालसे चली आ रही है, वही मनुष्य जातिकी समस्त संप्रहीत निधिकी मूल है। अर्थात्, मनुष्यके लिए जो कुछ उपयोगी, मूल्यवान्, सारभूत आज है, वह ज्ञात और अज्ञात रूपमें उसी एक सत्य-चेष्टाका प्रतिफल है। इस प्रक्रियामें मनुष्य जातिने नाना भाँतिकी अनुभूतियोंका भोग किया। सफलता की,

#### साहित्य क्या है ?

विफलता की, ित्रया की, प्रतिक्रिया की, हर्ष, क्रोम, विस्मय, भीति, आहाद, घृणा और प्रेम, सब भाँतिकी अनुभूतियाँ जातिके दारीरने और इतिहासने भोगीं, और वे जातिके जीवन और भविष्यमें मिल गईं। भाँति-भाँतिसे मनुष्यने उन्हें अपनाया, और व्यक्त किया। मंदिर बने, तीर्थ बने, घाट बने, वेद, शास्त्र, पुराण, स्तात्र-प्रत्य बने, हिलालेख लिखे गये, स्तम्म खड़े हुए, मूर्तियाँ बनीं और स्तूप निर्मित हुए। मनुष्यने अपने हृदयके भीतर विश्वको यथासाध्य खींचकर जो जो अनुभूतियाँ पाई, मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा ध्वनि एवं भाषा आदिको उपादान बनाकर, उन्हें ही रख जानेकी उसने चेष्टा की। परिणाममें, हमारे पास प्रन्थोंका अटूट, अतोल संप्रह है, और जाने क्या क्या नहीं है।

मानव-जातिकी इस अनन्त निधिमें जितना कुछ अनुभूति-भाएडार लिपिबद्ध है, वही साहित्य है। और भी, अल्प-बद्ध रूपमें जो अनुभूति-संचय विश्वको प्राप्त होता रहेगा, वह होगा साहित्य।

#### प्रश्नोत्तर\*

प्रश्न-साहित्य क्या है ?

उत्तर—क्या साहित्यकी परिभाषा चाहते हैं ! परिभाषा अनेक दी जा सकती हैं। लेकिन में समभता हूँ कि प्रश्नका उद्देश्य परि-भाषा माँगने अथवा लेनेका नहीं है। साहित्यको हमें समभना चैहिए। समष्टि रूपमें हम एक हैं, व्यक्तिगत रूपमें हम अनेक हैं, अलग अलग हैं। इस अनेकताके बोधसे हम ऊपर उठना चाहते हैं। आख़िर तो हम समयके अंग ही हैं। उस समयके साथ ऐक्य न पालें तब तक कैस हमें चैन मिले ! इसीसे व्यक्तिमें अपनेको औरोंमें और औरोंको अपनेमें देखनेकी सतत अभिलाषा है। मनुष्यके समस्त कर्भका ही यह अर्थ है। मनुष्यके हृदयकी वह अभिव्यक्ति जो इस आत्मैक्यकी अनुभूतिमें लिपिबद्ध होती है, साहित्य है।

प्रश्न—साहित्यका जन्म कैसे हुआ ?

उत्तर—इसका उत्तर तो ऊपर ही त्र्या जाता है। मनुष्य श्रपने श्रापमें श्रधूरा है, लेकिन वह पूर्ण होना चाहता है। इस प्रयासमें क्रमशः वह भाषाका त्र्याविष्कार कर लेता है, लिपि भी बनाता है। तब वह उस लिपिबद्ध भाषाके द्वारा त्र्यपनेको दूसरेके प्रति उँडेलता है। श्रपनेको स्वयं श्रातिक्रमण कर जानेकी इस चाहको ही साहित्यकी मूल प्रेरणा समिक्षए।

<sup>\*</sup> ये प्रश्न श्री रमेशचन्द्र आर्यने किये थे।

# विज्ञान श्रीर साहित्य

ज्ञानकी प्राथमिक अवस्थामें मनुष्यके निकट स्वप्न और सत्यमें अधिक भेद न था। जो उसने सपनेमें देखा, जो कल्पना की, उसे ही सच मान लिया। और जिसको आजकल हम वास्तव कहकर चीन्हते हैं,—पत्थर, धातु, आदमी, समाज, सरकार,—ये सब-कुळ उसके लिए उतना ही अवास्तव अथवा संदेहास्पद था जितना कि उसका स्वम।

श्राँख खोलते ही उसने देखा,—सूरज है जो चमकता है; उसने तुरन्त कहा, 'सूरज बड़ा कान्तिमान् देवता है।' उसने श्रीर भी देखा कि सूरज पूरवमें उगता श्रीर पिन्छिममें इवता है,—इस तरह वह चलता भी है, श्रीर उसने कहा 'सूरज देवताके रथमें सात घोड़े हैं जो उसे तेज़ीसे खींचते हैं।' यों श्रादिम मनुष्यने जब सूर्यको देखा तब उसे श्राह्माद हुश्रा, विस्मय हुश्रा, भिक्त हुई श्रीर सूरजेक सम्बन्धमें उसने जो धारणा बनाई उसमें ये सब भाव किसी न किसी प्रकार व्यक्त हुए। सूर्य उसके निकट एक पदार्थ-मात्र न रहा जो ज्ञान-गम्य ही हो, वह उसके निकट देवता बन गया।

श्राँख मींचनेपर उसने सपने देखे। देखा, वह पद्मीकी तरह उड़ सकता है, मळ्ळलीकी तरह पानीमें तैर सकता है,—पल-भरमें सागरोंको वह पार कर गया, सागरोंके पार हरियाली ही हरियाली है श्रीर वहाँ मीठी बयार चलती है। उसने फटसे कहा, 'वह है स्वर्ग। वहाँ श्रत्यन्त स्वरूपवान् व्यक्ति बसते हैं, वहाँ दु:ख है नहीं, प्रमोद ही प्रमोद है।' यह सपनेका स्त्रग उसके निकट वैसा ही वास्तव होकर रहा जैसा श्रॉंखोंसे दीखनेवाला सूरज। सूरजंके प्रति उसने जलका तर्पण दिया तो इसी प्रकार अन्य देवताओंका समारोप करके उसने उनके प्रति अपनी कृतज्ञताका ज्ञापन किया। देवताओंके नाम बने, मूर्तियाँ वनी, स्तवन बनें। और यह देवतालोग उसके जीवनके साथ एकाकार होकर, हिल-मिलकर, रहने लगे।

इस प्राथमिक ज्ञानके उद्घोधनकी श्रवस्थामें मनुष्यने श्रपनेको जब विश्वसे श्रवहदा श्रनुभव किया तब उसके साथ भाँति-भाँतिके रिश्ते भी कायम रक्वे ।—तब उसका समस्त ज्ञान श्रनुभूतिसूचक ही रहा । विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान, श्रर्थात् विज्ञान, वहुत पौक्ठे जाकर उदयमें श्राया ।

नानीने श्रपने नन्हेंसे बचेको चन्दा दिखाते हुए कहा, 'देखो बेटा, चन्दा मामा!'

बचेने उसे सचमुच ही श्रपना चन्दा मामा बना लिया। जब जब उसने चाँद देखा, ताली बजाकर, नानीकी उँगली पकड़कर कहा, 'देख नानी, चन्दा मामा!'

पर जब वचा बढ़कर बड़ा हुआ तब चाँद देखकर उसका ताली बजाना ख़त्म हो गया। चन्द्रमा देखकर किसी भी प्रकारके श्राह्णादकी प्राप्ति उसे नहीं होने लगी। श्राह्णाद कम हो गया, उत्सुकता भी कम हुई,—पर उसकी जगह एक गम्भीर जिज्ञासाका भाव जाग उठा। उस बड़ी उमर पाये हुए श्रादमीने कहा—

'चन्दा मामा नहीं है। मामा कहना तो मूर्खता है, निरा बचपन है। लाओ, टेलिस्कोप खगाकर देखें चन्द्रमा क्या है।' चन्द्रमामें कुछ काला-काला-सा दीखता है। हमारी कल्पना, जिसमें आत्मीय भावकी शक्ति है, कट वहाँतक दौड़ गई। श्रीर उसने कहा-

'वहाँ बैठी बुढ़िया चर्खा कात रही है।' दूसरेने ऐसा ही कुछ श्रीर कह दिया। यह कहकर मानों हमने सचमुच कुछ तथ्य पा लिया है, ऐसी प्रसन्नता मनको हुई।

पर उमरवाले बालकने फिर कहा, 'नहीं नहीं, मेरे टेलिस्कोपमें जो दीखेगा चाँदमेंका काला काला दाग वही है। जबतक साफ साफ उसमें कुछ नहीं दीखता तबतक कुछ मत कहो। यह तुम क्या चर्खेवाली बुढ़ियाकी वाहियात बात कहते हो!'

जब रानैः रानैः इस प्रकार विश्वको श्रात्मसात् करनेको मानवकी प्रिक्रियामें यह द्विविधा श्राती चली, उसी समयसे मनुष्यके ज्ञानमें भी विभक्तीकरण हो चला। इससे पहिले जो था, सब साहित्य था। उस समय मनुष्य ज्ञाता श्रीर शेष विश्व ज्ञेय न था। वह भी विश्वका श्रंश जैसा था। उसमें श्रहम् सर्वप्रधान होकर व्यक्त न हुआ था। प्रकृति सचेतन थी श्रीर जगत् विराट्मय था। पंचतत्त्व देवता-रूप थे श्रीर भिन्न भिन्न पदार्थ उनके प्रकाश-स्वरूप। तब विश्व मानो एक परिवार था श्रीर मानव उसका एक एक सदस्य। मानो विराटकी गोदमें वैठा हुआ वह एक बालक था।

उस समय उसकी समस्त धारणाएँ श्रस्पष्ट थीं श्रवश्य, पर त्रानिवार्य रूपमें अनुभूतिसूचक थीं, प्रसादमय थीं।

आदमीने चकमकके दो दुकड़ोंको रगड़कर अग्नि पैदा की । पर उसने यह नहीं कहा, 'चकमकके दुकड़ोंको रगड़ा इससे आग पैदा हुई है।' उसने नहीं कहा, 'देखो, मैं इस तरह आग पैदा कर लेता हूँ। ' उसने माना श्रिप्त देवता प्रसन्न हुए हैं। उन्हींका प्रसाद है कि यह स्फुलिंग उसे प्राप्त हुश्रा है। चकमककी रगड़ तो प्रसाद-प्राप्तिके लिए निमित्तमात्र साधन है।

श्राज दियासलाई जलाकर हमने श्राग पाई श्रोर एक फार्मूला (=सूत्र) प्रस्तुत किया कि श्रमुक रसायन-तत्त्वोंसे बनी हुई दियासलाईको श्रमुक मसालेसे रगड़नेपर श्रवस्य श्राप्त प्राप्त होगी। उस फार्मूलेके सहारेसे हमने देवताका निर्वासन कर दिया श्रीर श्राप्त हमारी चेरी होकर रह गई।

यह फार्मूला-बद्ध धारणा स्पष्ट, निश्चित, और कदाचित् अधिक तथ्यमय अवश्य है, किन्तु अनुभूतिसूचक नहीं है । इस धारणासे हमारे चित्तके किसी भावको तृप्ति नहीं प्राप्त होती ।

अधिकाधिक अनुभूति-संचय और अवबोधवृद्धिके बाद मनुष्यने अपनेको ज्ञाता अनुभव करना आरम्भ किया । उसने अपनेको पदार्थीसे और पदार्थीको अपनेसे एक बार अलग करके फिर उन्हें बुद्धिके मार्गद्वारा अपने निकट लानेकी चेष्टा की ।

हम कह चुके हैं, मानव अपनी सब चेष्टाओं, सब प्रयत्नों और सब प्रपंचोंद्वारा, जाने-अनजाने एक ही सिद्धिकी ओर बढ़ रहा है। और वह सिद्धि है,—अपनेको विश्वके साथ एकाकार करना और विश्वको अपने भीतर प्रतिकालित देख लेना। बुद्धिके प्रयोगद्वारा भी वह इसी अभेद-अनुभूति तक पहुँचना चाहता है। किन्तु, मानव-बुद्धि उस तलकी वस्तु है जहाँका सत्य विभेद है, अभेद नहीं। वह अन्वयद्वारा चलती है, खगड़ खगड़ करके समयको समस्तिती है। अहंकार उसका मूल है और ब्रेयका पार्थक्य उसकी शर्ता।

जहाँ यह बुद्धि प्रधान होकर रही, जहाँ उसने पदार्थको उसके

चारों श्रोरके सम्बन्धोंसे तोइकर उसे सममनेकी चेष्टा की, श्रीर जिसका परिणाम जीवनके रस श्रीर नीतिसे, इस प्रकार, श्रीधकाधिक विच्छित्र होकर प्रकट हुश्रा कि जिससे श्रनुभूति कम श्रीर यत्न श्रीधक ज्यक्त हुश्रा, श्रीर जो श्रन्ततः रेखाबद्ध श्रीर फार्मूला-बद्ध विद्या हो पड़ी, वही वस्तु है विज्ञान।

मनुष्यके विकास-आरम्भके पर्याप्त कालके अनन्तर विज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ। आदिमें तो विज्ञानको भी अनुभूति-मय रखनेकी चेष्टा रही। अर्थात् रूपकों, कहानियों और श्लोकोंद्वारा उसे प्रकट किया गया। बहुत पीछे जाकर, उसे व्यवस्था-बद्ध विज्ञानका वह रूप मिला जो जीवनकी असली आवश्यकतांस विच्छित्न हो गया।

इसके विरोधमें जब मानवने अपने न्यक्तित्वके पूरे ज़ीरसे विश्वकी अपनानेकी चेष्टाको शब्दोंमें न्यक्त किया,—जो शुद्ध अनुभूतिमय है, जहाँ लगभग स्रष्टा ज्ञाता है ही नहीं वरन् वह अपनी सृष्टिसे एकाकार है, जहाँ सम्बन्ध सिरजनका है जाननेका नहीं, जहाँ ज्ञाता और ज्ञेयका पार्धक्य नहीं है और जहाँ स्रष्टा और सृष्टिकी एकता है,—वह है साहित्य।

इस तरह विज्ञान प्रथमावस्थामें साहित्य है।

स्रोर श्रपनी श्रन्तिम स्ववस्थामें भी,—जब वह केवल बुद्धिका व्यापार नहीं है, श्रीर जब वह प्रसाद-मय, रहस्य-मय, श्रीर मानों ईश्वराभिमुख है,—वह साहित्य है।

कहा गया है जानना ही बनना है,—Knowing is becoming; जहाँ जाननेका स्वरूप बनते जानेका है, जहाँ ज्ञान संप्रहसे अधिक रचना करता है वहाँ विज्ञान शुद्ध ज्ञान है और साहित्य भी शुद्ध ज्ञान है,—अर्थात् एक विज्ञान है।

### साहित्य श्रीर समाज

हिन्दी-साहित्यमें अव जो नई शक्तियाँ आ रही हैं, उनमें बहु-भागको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ काल पहले तक हमारा साहित्य उच्च-वर्गीय था। उसके उत्पादक समाजके प्रतिष्ठा-प्राप्त व्यक्ति थे। अब अधिकांश ऐसा नहीं रह गया है। जिनको समाजमें पैर टेकनेको कोई टीक टीर नहीं है, वे लोग भी आज लिखते हैं। इससे प्रश्न होता है कि समाजकी और साहित्यकी परस्पर क्या अपेका है?—क्या सम्बन्ध है?

साहित्य अब अधिकाधिक व्यक्तिगत होता जा रहा है। पहले वह अपेक्षाकृत समाजगत था। समाजकी नीति-अनीतिकी मान्यताओं की ज्यों की त्यों स्वीकृति साहित्यमें प्रतिविम्बित दीखती थी। अब उसी साहित्यमें समाजकी उन स्वीकृत और निर्णात धारणाओं के प्रति व्यक्तिका विरोध और विद्रोह अधिक दिखाई पड़ता है। अतः, यह कहा जा सकता है कि साहित्य यदि पहले दर्पणके तौरपर सामाजिक अवस्थाओं को अपनेमें विम्ब-प्रतिविम्ब-मायसे धारण करनेवाली वस्तु थी तो अब वह कुछ ऐसी वस्तु है जो समाजको प्रतिविम्बत तो करे, पर चाटुतासे अधिक उसे चोट दे, और इस माँति समाजको आगे बढ़ानेका काम भी करे। साहित्य अब प्रेरक भी है। यह ला देता ही नहीं, अब वह कराता भी है। हमारी बीती ही उसमें नहीं है, हमारे संकल्प और हमारे मनोरथ भी आज उसमें मरे हैं।

जो समाजके प्रति विद्रोही है, समाजकी नीति-धर्मकी मर्यादात्रोंकी रक्षाकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेकर अपनी ही राह चला चल रहा है, जो बहिन्कृत है श्रीर दण्डनीय है.--ऐसा श्रादमी भी साहित्य-सूजनके लिए श्राज एकदम श्रयोग्य नहीं ठहराया जा सकता । प्रत्युत देखा गया है कि ऐसे लोग भी हैं जो आज दुतकारे जाते हैं, पर अपनी अनोखी लगन और अपने निराले विचार-साहित्यके कारण कल वे ही आदर्श भी मान लिये जाते हैं। वे लोग जो विश्वके साहित्याकाशमें द्यतिमान् नक्त्रोंकी माँति प्रकाशित हैं, बहुधा ऐसे थे जो आरम्भमें तिरस्कृत रहे, पर, अन्तमें उसी समाजद्वारा गौरवान्वित हुए । उन्होंने अपने जीवन-विकासमें समाजकी लाञ्छनाकी वैसे ही परवा नहीं की, जैसे समाजके गौरवकी । उनके कल्पनाशील हृदयने अपने लिए एक आदर्श स्थापित कर लिया और बस. वे उसीकी श्रोर सीधी रेखामें बढ़ते रहे । यह समाजका काम था कि उनकी अवज्ञा करे अथवा पूजा करे। उन व्यक्तियोंने अपना काम इतना ही रक्खा कि जो अपने भीतर हृद्रत ली जलती हुई उन्होंने पाई, उसको बुमने न दें और निरन्तर उसके प्रति होम होते रहें। समाजने उन्हें त्रारम्भमें दिख रक्खा, ठीक । श्रिशिष्ट कहा. श्रनुत्तरदायी समभा, यातनायें तक दीं, हँसी उड़ाई.—यह सभी कुञ्ज ठीक । किन्तु, जो कल्याग्र-मार्ग उन्होंने थामा उसीपर वे लोग सबके प्रति आशीर्वादसे भरे ऐसे अविचल भावसे चलते रहे कि समाजको दीख पड़ा कि उनके साथ कोई सत्-शक्ति है,--जब कि. समाजकी अपनी मान्यतार्श्वोमें सुधारकी त्रावश्यकता है।

ऐसे लोग पहले तिरस्कृत हुए, फिर पूजित हुए। संसारके महा

पुरुषोंके चिरित्रोंमें यही देखनेमें आता है। समाजके साथ उनका नाता गुलामीका नहीं होता, नेतृत्वका होता है। वे अपनी राह चलते हैं। समाज उनपर हँसता है, किन्तु, फिर उन्हींके उदाहरणसे अपनी आगोकी राहको प्रकाशित भी पाता है।

काल-भेदकी अपेक्षा हमने साहित्यकी प्रकृतिमें भेद चीन्हा। किन्तु, गुर्ग-भेदसे भी साहित्यमें दो प्रकार देखे जा सकते हैं। एक वह जो समाजके स्थायित्वके लिए आवश्यक है, दूसरा वह जो समाजको प्रगतिशील बनाता है।

साहित्य दोनों प्रकारके आवश्यक हैं। लेकिन, यदि अधिक आवश्यक, अधिक सप्राण, अधिक साधनाशील और अधिक चिरस्थायी किसीको हम कहना ही चाहें तो उस साहित्यको कहना होगा जो अपने ऊपर खतरे स्वीकार करता है, और, चाहे चाबुककी चोटसे क्यों न हो, समाजको आगे बढ़ता है। वह साहित्य आदर्श-प्राण होता है, भिवष्यदर्शी होता है, चिरन्तन होता है, —िकन्तु, ऐसा साहित्य सहज मान्य नहीं होता।

समाजमें दो तत्व काम करते हुए दीखते हैं। समाजके सब व्यक्ति न्यूनाधिक रूपमें इन्हीं दोनों तत्त्वोंके प्रतिनिधि सममें जा सकते हैं। एक प्राहक है, एक विकीर्णाक। एक व्यक्तित्वशून्य, एक सव्यक्तित्व। एक वह जो अपने भीतर ही अपना केन्द्र अनुभव करता है; दूसरा वह जो अपने परिचालनके लिए अपनेसे बाहर देखनेकी अपेद्मा रखता है। एक गतिशील, दूसरा संवरणशील।

सामाजिक जीवन अथवा समाजका व्यक्ति इन्हीं दोनों तत्त्वोंके न्यूनिधिक अनुपातका सिम्मश्रण है। एक श्रोर गाँवका बनिया है

जो दादा-परदादांके जमानेसे अपनी नोन-तेलकी दूकानपर बैठता है और लाखों रुपया जोड़कर अपना कुनवा और अपनी जायदाद बढ़ानेमें लगा रहता है। दूसरी ओर वह है जिसे घरवारसे मतलब नहीं, जहाँ ठौर मिला वहीं बसेरा डाला, ब्याहकी बात जिसे सुहाती तक नहीं,—चकर ही काटता डोलता रहता है। इस व्यवसाय-बद्ध (=Stationary) और गतिशांल (=Mercurial),—दोनों प्रकारके जीवनों और व्यक्तियोंका साहित्यमें समावेश है। दोनोंमेंसे कोई उसके लिए अनुपयुक्त नहीं और कोई उसके लिए वर्ज्य नहीं।

किन्तु, समाज साहित्यकी भाँति इतनी भावना-जीवी वस्तु नहीं है, इसिलिए, यह इतनी उदार श्रीर महत्त्वपूर्ण वस्तु भी नहीं है। समाजमें व्यवसायशील तत्त्वका श्राधिक श्रादर है श्रीर श्राधिक श्राधिकार है। इसिलिए, दूसरे तत्त्वके प्रति श्रीर उस तत्त्वके प्रतिनिधि व्यक्तियोंके प्रति समाजमें श्रवमानना श्रीर सद्धर्पका भाव श्राधिक रहता है। श्राधित, समाज वैश्य-प्रधान है; फकीर उसकी दुनियादारीके लिए श्रावावश्यक है। वैश्य शासनकी सत्ताको हाथमें लेगा, फकीर केवल वैश्यकी कृपापर जीवेगा। श्रागर फकीर वैश्यकी कृपाको साभार स्वीकार नहीं करता तो वैश्य उसके लिए न्यायालय श्रीर जेलखाने खड़े करेगा!

यह समाजकी हालत है। पर वही समाज अपने साहित्यमें श्रोर अपने श्रादर्श्वमें उसी फकीरके गुगा-गान करेगा! फकीरका श्रादर्श वैश्यके बहुत मन भाता है। फकीर श्रगर कुक्कु गड़बड़ न करे तो उसे श्रपने घरमें प्रतिष्ठा देकर वैश्य श्रपने परलोककी भी सुव्यवस्था कर लेगा। पर, फकीरिके रास्तेपर एक कदम चलनेकी बात भी श्रगर उसके नाती-पोतोंके मुँहसे निकली तो फिर उनकी खैर नहीं! दोनों तत्त्वोंको अपनेमें समानरूपसे धारण करनेवाला साहित्य एकाङ्की जीवनवाले समाजसे क्या अपेक्षा रक्खे ? उससे क्या सम्बन्ध रक्खे ?—इस प्रश्नका सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता । उत्तर यही बन सकता है कि साहित्यकारके व्यक्तित्वकी अपेक्षा ही उसका समाजके साथ सम्बन्ध निर्णीत होगा ।

धातुका बना हुआ पैसा-रुपया-गिन्नी ठोस सत्य चीज़ है। जिनकी सत्य-कल्पना इस ठोस धातुमय तलसे ऊँची नहीं उठती या नीची नहीं जाती वे व्यक्ति यदि लिखेंगे तो उनकी रचनाओंका समाजके साथ सम्बन्ध स्वीकृतिका, आज्ञाकारिताका अथवा अनुमोदनाका होगा।

यह भी हो सकता है कि ऊपरसे उनके साहित्यमें समाजके लिए उगली हुई गालियाँ दिखाई दें, लेकिन, वे वैसी ही जली-कटी बातें होंगीं जैसी कोई रूठी और कुपित पत्नी खीजमें अपने पितको कहती है। उन्हीं जली-भुनी बातोंसे पता चलता है कि वे समाजकी कृपाके और उसके ध्यानके,—Attention के, याचक हैं। जो पैसा चाहते हैं, जो पैसेके लिए जीते हैं, वे बड़ी मीठी मीठी चीजें या बड़ी चरपरी चीजें लिखकर समाजको भेंट करते हैं। यह कौन नहीं जानता कि मिठाई बिकती है तो चरपरी चाट भी कुळ कम नहीं बिकती है ऐसे साहित्य और साहित्यकारोंका समाजके साथ सम्बन्ध उस दूकानदार-जैसा है जो सबको प्राहकके रूपमें देखना चाहता है, या उस पत्नीके ऐसा है जो जानती है कि पतिके बिना उसका जीवन नहीं। इस साहित्यमें, तीखे-जले व्यक्क तीर चाहे जितने हों, समाजकी स्वीकृति प्रधान होती है। मनोरक्षन उसमें अधिक होता है, सत्य कम। प्लाट

अधिक होता है, विश्लेषण कम । बनावट अधिक रहती है, गहराई कम । साहित्यके गोदाममें अधिक माल इसी रकमका है । क्योंकि, समाजमें घर-बार बनाकर छोटी-मोटी कमाई करके जीनेवाले लोग ही अधिक हैं।

पर फकीर कम हैं,—वैसे फकीर जिनकी फकीरी द्कानदारी नहीं है। उन फकीरोंका समाजके साथ सम्बन्ध क्या है?—वे समाजके हितैषी हैं। वे समाजको गाली देना नहीं जानते, पर, समाजकी हाटसे वे विमुख रह सकते हैं। अपने जीनेके लिए वे समाजके इशारेकी और नहीं देखते। वे लिखते हैं तो हितैषिताके नाते लिखते हैं और अपने धर्म-पालनके नाते लिखते हैं। सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए (अर्थात् सत्यके उस रूपकी प्रतिष्ठाके लिए जो उनके भीतर प्रतिष्ठित है,—बाहर नहीं) वे लिखते हैं। कहा जा सकता है, समाजके बाज़ारमें डोलनेवाले लोगोंके लिए वे नहीं लिखते। उनका समाजके साथ सम्बन्ध, (—उनकी आरसे कहा जा सकता है, ) निरपेक् सत् कामनाका है,—निष्काम हितैषिताका है। समाजकी ओरसे वही सम्बन्ध आरम्भमें उपेका, लाञ्छना, वहिष्कारका होता है, अन्तमें आदर और पूजाका।

साहित्यके अमर स्नष्टाके रूपमें, इस भाँति हम देखते हैं कि, वे ही लोग हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अपनेको अपनी राहपर अपने आप चलाया। उन्होंने यह कम चाहा कि लोग उन्हें अच्छा गिनें। जैसे भी कुळ वे थे उसी रूपमें उन्होंने समाजके सामने अपनेको प्रकट होने दिया। आज चाहे समाज उन्हें महत्-पुरुष भी गिनता हो, लेकिन, चूँकि समाजकी नीति-धारणा बहुत धीमी चालसे विकसित होती है, इसलिए, समाजको बरबस उन्हें दुष्टचरित्र और

दुःशील मानना पड़ता है । उनकी महत्ताके प्रकाशमें निस्सन्देह समाज-सम्मत धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है । फिर भी, वे सहसा इतनी विकसित नहीं हो सकतीं कि हर प्रकारकी महत्ता उनकी परिभाषामें बँघ जाय । यही कारण है कि आज जिस ईसाको दो-तिहाई दुनिया ईश्वर मानती है, उसीको शूली चढ़ाये बिना भी दुनियासे नहीं रहा जा सका ! ईसाका दुनियासे क्या सम्बन्ध था?—वह त्राता था, उपदेष्टा था, सेवक था । दुनियाने उसके साथ अपना क्या सम्बन्ध बनाया ?—उसे फाँसी दी और, इस तरह, अपनी व्यवस्था निष्कण्टक की । और अब दुनियाने उसके साथ क्या सम्बन्ध बना रक्खा है ? दुनिया कहती है, 'वह प्रभु था, अवतार था।'

साहित्यकार ( अर्थात् , दूसरे प्रकारका साहित्यकार ) वर्तमानसे अधिक मिन्यमें रहता है। दुनियाको खुश करनेसे अधिक दुनियाका कल्याण करना चाहता है। इसलिए, वह दुनिया लाचार होती है कि उसको न सममे, उसकी उपेक्षा करे या, बहुत हो तो, उसकी पूजा करे,—उसका भय करे। दुनिया, क्योंकि उसे समम नहीं सकती, इसलिए, उसे प्रेम नहीं कर सकती। ऐसे साहित्यकारका यह दुर्भाग्य होता है,—अथवा यही उसका सोभाग्य है, कि वह लौकी भाँति अपने आपमें ही जलता चला जाय। वह दुनियाको खुश नहीं करना चाहता, रिमाना नहीं चाहता,—उसका भठा करना चाहता है; पर, दुनिया अपना भला क्यों चाहे ?—वह अपनी खुशी चाहती है।

अधिकतर साहित्यिक दुनियाके मनोरञ्जन और विलासका सामान देते हैं। यह ऐन्द्रिय साहित्य है। पद्य साहित्यमें लगभग अस्सी फी-सदी साहित्य वैसा वैषयिक साहित्य है, अर्थात्, व्यसनशील साहित्य, हित्ये नशे श्रीर मुलावेमें डालनेवाला साहित्य। इस प्रकारके साहित्यके लेखकोंका सम्बन्ध समाजके साथ स्वीकृतिका है। वे समाजके मनोरज्जन हैं, समाजके जीवनके हमजोली हैं। समाजके हृदयकी गहरी वेदनाके साथ एकात्म्य पानेकी चिन्ता श्रीर श्रवकाश उन्हें नहीं है।

श्रपने लिए दूसरी श्राम्प्रहरणीय स्थिति स्वीकार करके चलनेवाले दूसरे वे लोग हैं जो समाजको विलासका साधन,—Indulgence, देनेकी श्रोर प्रवृत्त नहीं होते । वे समाजके रुखकी श्रोर नहीं देखते, उसके रोगकी श्रोर देखते हैं । वे अत्यन्त नम्र हैं, पर अत्यन्त कठोर मी । वे वर्तमानको श्रपने स्वप्तके रंगोंमें रंगा हुश्रा देखना चाहते हैं । उनका समाजके साथ सम्बन्ध स्वीकृतिका नहीं होता, श्रहम्मन्य स्वीकृतिका भी नहीं होता,—मानो वह निष्काम होता है ।

इस तरह एक साहित्य वह है जिसे समाजकी मजेकी माँग बनाती है। दूसरा साहित्य वह है जो समाजके नेतृत्वके लिए सुष्ट होता है। पहले प्रकारके साहित्यमें समाज स्वाद खेता है, प्रसन्न होता है, उसे उसमें चाव होता है। दूसरा, समाजको ग्रुष्टमें कुछ फीका फीका, कठिन, गरिष्ठ, माञ्चम होता है; पर, उसीको फिर वह श्रीषधके रूपमें स्वीकार करता है।—उसी भाँति, साहित्यकार हैं जो समाजमें सम्पन्न दीखते हैं, श्रीर साहित्यकार हैं जो समाजसे दूर बहिष्कृत दीखते हैं।

समाजका और साहित्यका आरम्भसे ऐसा ही सम्बन्ध चला आता है। इम नहीं सममते, कभी कुछ और हो सकेगा।

#### प्रश्नोत्तर

प्रक्त---माहित्य ग्रीर समाजका सम्बन्ध कैसा होना चाहिए ? उत्तर--माहित्य सामाजिक अवस्थासे आगे हो कर चलता है। वह वर्तमानको ही प्रतिबिम्बित नहीं करता। भविष्यकी सम्भावनात्र्थोको भी धारण करता है । वह अप्रगामी है, अतः, स्वाभाविक रूपमें तात्कालिक समाजकी प्रगतिके साथ उसका सम्बन्ध नेतृत्वका हो जाता है। लेकिन, एक बात तो स्पष्ट ही है; वह यह कि, समाजकी प्रगति धीमी होती है, विचारकी गति विप्र । इसलिए, विचारकोंमें श्रीर समाजकी स्थितिमें खाई रहती है,--ऐसा होना श्रनिवार्य ही है। एक और भी बात है। कल्पनामें विचरनेवाला विचारक साधनाशीलसे कल्पनाशील अधिक हो जाता है,--वास्तवसे (स्थुलार्थमें ) अधिक अवास्तवमें वह रह सकता है । इसलिए, समाज उसके अनुगमनमें खतरा भी देखता है। इस कारणा समाज अधिकतर साहित्यसे अनुरंजन ही पाया करता है, नेतृत्व नहीं। अधिकांश साहित्य होता भी ऐसा है जो लोगोंको बहलाता है.—उनका मनोरंजन किया करता है। ऐसे साहित्यपर समाज कृपाशील रहता है। किन्तु, लगनमे भरे श्रीर सिरजनशील साहित्यपर समाज उतना कुपाशील नहीं हुन्रा करता । साहित्य भावना-जीवी है समाज श्रर्थजीवी । उनमें परस्पर श्रादान-प्रदान तो है ही, लेकिन, साहित्य अमेर समाजके उन उन प्रतिनिधियोंमें परस्पर विरोध भी दीख पहला है जो, या तो, इस किनारे होकर अतिशय साहित्यिक हैं और स्वप्न लिया करते हैं, श्रथना जो, दूसरे छोरपर बैठकर बेढब सामाजिक श्रीर घटना-जीवी श्रीर श्रतिशय व्यवहारवादी बन गये हैं।

प्रश्न—क्या साहित्यके बिना राष्ट्र श्रौर समाजका उत्थान असम्भव है !

उत्तर-में पूछूँ कि क्या हमारे उच विचारोंपर हमारा उत्थान निर्भर है ! क्या विचार बिना उच हुए हमारा उत्थान सम्भव है ! साहित्य और है ही क्या ? अपने सीमित अस्तित्वसे हम उस असीमको छुना चाहते हैं, हम अपनी ही सीमाहीनताकी अपने सीमाबद्ध अस्तित्वके भीतर अनुभूति पाते हैं,--वे ही दारा तो साहित्यके जनक हैं। अब, उत्थान किसका नाम है ! समाजका उत्थान, राष्ट्रका उत्थान,—चीज क्या है : व्यक्तित्वके इस विकासका ही नाम तो मैं उत्थान मानता हूँ। समाजका उत्थान इसमें है कि वह अपने आपमें स्वस्थ रह कर अपनेसे बाहरके प्रति स्नेहशील श्रीर सेवापरायग्रा हो सके। राष्ट्रका उत्थान इसमें है कि वह स्वयं स्वाधीन हो और विश्वके हितमें समर्थित हो। में अहंकारको उत्थान नहीं मानता । बड़ा साम्राज्य किसी राष्ट्रके उत्थानका लज्ञा नहीं है। राष्ट्रके वासियोंकी अनथक निःस्वार्थ कर्मवृत्ति और स्वस्थ जीवनशक्ति ही उस राष्ट्रके उत्थानका लक्ष्ण हैं। साहित्य उस सबसे कोई अलग चीज नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ ाकी लाइब्रेरीका नाम साहित्य नहीं है। साहित्य यदि कुछ है तो वह उन भावनात्र्योंका नाम है जो समष्टिके साथ व्यष्टिकी सामंजस्य-सिद्धिकी साधक हों। इस तरह, क्या व्यक्ति और क्या व्यक्ति-समूह, ---सबका उत्थान साहित्यके मार्गमेंसे है। क्योंकि, साहित्य है ही उस उत्थान-मार्गका नाम ।

### कला क्या है ?

कुछ वातें मुक्ते जल्दीमें कहनी हैं। क्योंकि, जब मुक्ते अवकाश आपेर स्थिरता हो, तब मैं इन बातेंको नहीं कहूँगा। उस समय तो चुप रहना मुक्ते अधिक प्रिय होता है। या, उस समय कुछ जिल्हूँ ही या करूँ ही, तो वह लिखना या करना अच्छा लगता है जो बृहत्-फल न हो और साधारण प्रतीत होता हो। तब काविता जिल्हूँगा, कहानी लिल्हूँगा,—या इसी जोड़का कुछ निष्प्रयोजन काम करूँगा। किन्तु, अब अवकाशकी कमीमें मैं कुछ उन बातोंपर लिखकर छुट्टी चाहूँगा जिनपर झगड़ा होता है और जिन्हें लोग कामकी और ज़रूरी समका करते हैं।

दुनियामें एक तमाशा देखनेमें आता है-

- जो जीवनमें कलामय नहीं है उसे चिन्ता है कि समभे कि कला क्या है। दुनियाको ऐसी चिन्ता आजकल बहुत खा रही है।
- —सत्यके साथ एकाकार होकर रहनेकी जिनके जीवनमें चेष्टा नहीं है वे सत्यके सम्बन्धमें विवाद उठानेमें काफी कोलाहलपूर्ण हैं।
- —धर्मको लेकर धार्मिक लोग सेवा-कर्ममें और भगवत्-प्रार्थनामें जब लीन हैं तब और लोग हैं जिनकी धर्मके सम्बन्धमें आकुलता जगतमें उद्घोषित होती रहती है और जो धर्मको लेकर शास्त्रार्थ और यदा-कदा मानव-मस्तकोंकी तोइ-फोइ किया करते हैं।

सामाजिक क्या, राजनीतिक क्या श्रीर साहित्यिक क्या, हर चेत्रमें जब यह विचित्रता दीखती है तब बड़ा अनोखा भी माछ्म होता है और समक जैसे गड़बड़में एड जाती है। हर च्लेत्रमें श्रमी नीचे है, श्रालोचक ऊपर है। साहित्यमें स्नष्टा सृष्टि करेगा, श्रालोचक राज्य करेगा। समाजके च्लेत्रमें दंभी चौधरी बनेगा, धार्मिक पामाल होगा। राजनांतिके च्लेत्रमें वालंटियर सचा होगा, नेता सचेसे अधिक नीतिज्ञ होगा।

ऊपरसे देखनेसे यह स्थिति मनुष्यको नास्तिक बना सकती है। नास्तिकसे अभिप्राय है श्रद्धाशून्य,—Faithless, संदेहग्रस्त।

किन्तु, श्रद्धावानके लिए तो विचलित होनेकी बात कभी कुछ है ही नहीं । यह समस्त सामग्री आस्तिककी तो आस्तिकता ही बढ़ाती है, श्रद्धालुकी श्रद्धाको पुष्ट करती है।—उसे कुछ और अधिक प्रबुद्ध और जाग्रत् ही करती है।

जो जपरसे देखता है वह कुद्ध हो रहता है,—विद्रोही, श्रौर विश्वती बन जाता है। वह अन्तमं कहता है, 'असत्य ही सत्य है। मैं ही परमेश्वर हूँ। जो दीखता है, उसे झोड़ श्रीर कोई सत्य नहीं है। 'वह कहता है, 'मनुष्यकी ही जय है। हाँ, शक्ति ही नीति है। ' श्रहंकार उसके जीवनका मूल मंत्र बनता है।

किन्तु, विश्वासीको तो पत्ते पत्तेमें, घटना घटनामें, पत्त पलके भीतर यही ज्वलंतरूपमें लिखा हुआ दीखता है—सत्यमेव जयते नामृतम्। जब कूर संतकी छातीपर पैर रखकर दर्पकी हँसी हँसता है तब भी वह श्रद्धावान् संत यही देखता है—सत्यमेव जयते नामृतम्। हिरण्यकशिपुकी नियोजित हर विपदाकी गोदमें बालक प्रह्लादको यही दीखा कि इस सबमें भी उसके प्रभु रामचन्द्र ही हैं। कशिपुके नाश और प्रह्लादके उद्धारकी बात तो उस पुनीत कथाका अंत है,—उस कथाके मर्मका बखान तो प्रह्लादकी वज्र-श्रद्धामें ही होता है।

पहले प्रकारके पुरुषके,—नास्तिकके, निकट यह साबित नहीं किया जा सकता कि जो वह सममता है वही विश्वका सत्य नहीं है। यानी, यह कि यहाँ गर्वस्फीत शक्तिकी ही जय नहीं है,—उसके धन्तर्गत किसी और ही परम सत्ताकी जय है।

दूसरे प्रकारके पुरुषके निकट इसी भाँति यह कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि सत्य कभी हारता है। ऐसा पुरुष मरते मर सकता है, पर सत्यकी राह छोड़ते उससे नहीं बनता।

इन दोनों प्रकारके तत्त्वोंके बीच श्रौर इन दोनों भाँतिके पुरुषोंके मध्य श्रालाप-संलाप, तर्क-विग्रह श्रौर संधि-भेद चलता ही रहता है। इसीका नाम विश्वकी प्रक्रिया है।

हमारी मानवीय दुनियाका जो साहित्य-कोष है, वह इसी प्रकारकी प्रिक्रेयाका शब्दबद्ध संप्रह है। इन दो तरहके लोगोंमें एक दूसरेको समभनेकी चेष्टाएँ और न समभनेकी अहंता, परस्परको पूर्ण बनानेका उद्यम और परस्परको अकृतकार्य करनेका उद्योग आदि, आदि-कालसे चलता चला आ रहा है। इसी संघर्ष और इसी समन्वयमेंसे, अर्थात् इसी मंधनमेंसे, ज्ञान ऊपर आता है और प्रगति संपन्न होती है।

किन्तु, हम जल्दीमें हैं श्रीर यहाँ हम हठात् एक सवाल उठा लेंगे श्रीर कुळ देर उसंक साथ उधेइ-बुन करके श्रापसे छुटी लेंगे।

सवालके लिए 'कला' शब्द ही लीजिए। कला क्या है, इसपर बहुत-कुछ लिखा गया है, बहुत-कुछ लिखा जा रहा है। कुछ तो उसमें काफी शास्त्रीय है, कुछ ऐसा भी है जिसमें ताज़गी है। 'कला' शब्दको ऐसा विवादास्पद शब्द बनानेकी हमारी अनुमित नहीं है जिसको लेकर दो व्यक्ति आपसमें सहानुभूतिसे वंचित हो जायँ।

'कला' शब्द मनुष्यने बनाया इसीलिए कि उसके द्वारा वह अपने भीतर अनुभूत किसी सत्यको प्रकट करना चाहता था। 'कला' शब्दमें यथार्थता मनुष्यके भीतरकी उसी अनुभूतिकी अपेत्वासे है जिसके हेतुसे उस शब्दको जन्म मिला और जो उस शब्दकी ध्वनिमें और उसके रूपमें प्रस्फट हुई; क्योंकि, व्यक्तिमात्रमें एक ही सिचदानन्द आत्मा है, इसलिए, कला वह वस्तु नहीं है कि दो व्यक्तियोंको लड़ाये। 'कला' शब्दपर यदि दो आदमी उसे सममनेके प्रयासमें,—मत-भेद रखते हुए नहीं, वरन्, लड़ते हुए दीखते हैं तो स्पष्ट मान लेना चाहिए कि उन दोनोंके बीचमें निर्जीव अन्तरोंका बना हुआ मात्र 'कला' शब्द ही है,—कोई तिन्योजित सजीव भाव नहीं।

जो कुछ है उस समप्रके प्रति मनुष्य असंलग्न तो हो नहीं सकता।
मनुष्यंक आँख है तो रातको तारे भी देखेगा ही, दिनमें सूरज भी
उसे दिखाई देगा, हरियाली-वनस्पति उसके सामने होगी। नाना
माँतिक पशु और रंग-बिरंगे पक्षियोंको देखकर कैसे न कहेगा कि
'वे हैं',—इन सबके साथ मनुष्य कुछ न कुछ अपना सम्बन्ध रखनेको
लाचार है। युगों-युगोंके भीतर शेष विश्वके साथ मनुष्यका यह
अन्तःसम्बन्ध विस्तृत होता गया और व्यवस्थित भी होता गया और
जब तक समस्तमें एकत्व अनुभूति न प्राप्त हो तब तक उसमें
मनुष्यका सम्बन्ध जाने-अनजाने गाढ़तर ही होता जायगा।

अब, एक व्यक्ति व्यवहारवादी है। वह दुनियाको अपने अर्थ-साधनका देत्र बनाकर समभ्कता है कि प्रयोजनके द्वारा उसने दुनियाको अपनेसे और अपनेको दुनियासे मिलने दिया है। पौधोंपरसे वह फूल लेगा, खेतोंमेंसे अब, धरतीके गर्भमेंसे अन्य प्रयोजनीय पदार्थ, वृक्षोंपरसे फल आदि आदि। उन सबकी सार्थकता उस व्यवहार- वादीके निकट इसी हेतुके माध्यमसे है कि वे उसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं। अन्यथा, दुनिया उसके मनमें ही नहीं बैठती।

इस व्यवहारवादितासे लगभग उत्तटी जो दूसरी वृत्ति है उसे कलात्मकता ' संज्ञासे समभा जाता है । व्यवहारके विरोधमें कला है। 'कला 'की अभिधासे विश्वके साथ मनुष्यकी वह वृत्ति और वह सम्बन्ध समभाना चाहिए जिसका लक्ष्य ऋर्थ-साधन नहीं है, प्रत्युत त्र्यानन्द-भोग है। पौधोंपर फूल हैं तो वे हमें प्रसन्न करते हैं, अप्रौर, हम मात्र इतनेके लिए उनके कृतज्ञ बनते हैं कि उन्हें तोड़कर माला बना लें और मालाको अपने गलेमें डाल लें। शायद, तभी हमारे निकट फूलोंमें कुछ सार्थकता हो। पर, कलावादीके लिए ऐसा नहीं है। उसके किसी प्रकार काममें आये बिना, अपने चन्तपर खिला खिला ही, वह फूल तो कलाकारके अपार आह्रादका विषय है। इसी प्रकार, दृक्षोंके फल, खेतोंका अन्न, धरतीकी धातु, नदीका जल, गिरिकी गहनता, वायुका ऑक्सिजन, स्राकाशकी नीलिमा, तमिस्राका नैश सौन्दर्य श्रादि श्रादि,---कलाकारके लिए ये सब प्रयोजनीय हैं इस हेतुसे सत्य नहीं हैं; उसके लिए तो वे सब प्रयोजनसे कहीं बड़े इस हेतुसे सत्य हैं कि वे सुन्दर हैं। सौन्दर्य, कलाके लिए, सत्यका प्रधान रूप है; प्रयोजनीयता, कलाकारके लिए, उस सत्यका गौरा भाव है।

उसी माँति, सत्य कलाके निकट मात्र क्षेय नहीं है जैसा कि वह विज्ञानके निकट है । विज्ञान अपनी दलीलके जोरसे विश्वभूत सत्यको बुद्धिगम्य करना चाहता है,—कलाकी वह स्पर्छा नहीं । कला तो अपने भीतरके आनन्द-बोधद्वारा, अन्तस्थ अनुभूतियोंके सूक्ष्म तन्तुओंसे समस्त विश्वको झाकर, उनके सहारे, सत्यको हृदयङ्गम करेगी। कलाके लिए सत्य थेय ही है। इस तरह, कला व्यवसायीकी प्रयोजनीयता और वैज्ञानिककी विज्ञान-सम्मतता और तात्त्विककी शुद्ध ज्ञेयतासे कुछ अन्य है,—
कुछ अन्यत्र है। जो नाना मनुष्योंके नाना प्रयत्नोंका चिर इष्ट है वह सत्य जब सुन्दरका रूप धारण करता है, तब वह कलाका आराध्य बनता है। शुष्क सत्य अथवा ज्ञेय सत्य अथवा सार्थक सत्य कलाके सिंहासनपर नहीं है। उसके सिंहासनपर तो सत्य सुन्दर होकर ही बैउता है।

इतनेसे यह प्रकट होगा कि कलाके विषयमें जो 'क्यों ' और 'क्या 'का बहुत विवेचन करते हैं वे कलाके उपास्य हृदयद्वारा सेव्य सौन्दर्यको मानों बुद्धिकी छुरीके नीचे पटककर उसका व्यवच्छ्रेद करने चलते हैं। पर, शक्तसे ह्वा जैसा सूक्ष्म भाव कैसे कटेगा शकोशिश कीजिए कि श्राकाशका विच्छ्रेद करें,—विज्ञानको हारकर लौटना होगा।

इस प्रकार असंभव नहीं है कि कलाकारका उपास्य विल्लत ही हो रहे और पंडितजनकी बुद्धि शक्षविच्छेरद्वारा मात्र यहीं पहुँचे कि कलाका सिंहासन तो उपास्य-शून्य है और वहाँ निर्बुद्धिताके अपिरिक्त और कुळ भी नहीं है। बुद्धिवादी इस निर्णय तक पहुँचे, इसमें कलाकारको कुळ भी नहीं। मात्र उसे यही भय है कि बुद्धिवादी निराश होकर नास्तिक न हो जाय,—और नास्तिक भी वह नहीं जिसके लिए नास्तिकता ही ईश्वरसम हो गई है, क्योंकि, वह तो 'नास्तिकताको लेकर आस्तिक ' बनता है,—' नास्तिकता'के प्रति कर्मण्य और श्रद्धावान बनता है।—भय है कि वह निरा संशय-सेवी 'श्रद्धाशून्य नास्तिक ' न बन जावे।

## किसके लिए लिखें ?

'विशाल भारत' ने 'कस्मै देवाय' शिर्षक लेखमें प्रश्न उठा कर उत्तर दिया है—'जनता-जनार्दनाय'। जनताका भी स्पष्टीकरण उसने किया है, अर्थात्, वह जो अपने पसीनेके बल रोटी खाते हैं,—किसान मजदूर आदि। उनकी अपेदा मध्यवित्त लोग 'जनता' नहीं हैं, और सम्पन्न धनिकवर्ग तो है ही नहीं।

मुक्ते वह लेख पसन्द आया; क्योंकि, उसमें हार्दिकताका ज़ोर है। पर मुक्ते लगता है, वह अममें डाज सकता है। और मुक्ते यह भी लगता है कि वह लेख स्वयं अमसे खाली नहीं है। स्पिरिटमें उसके साथ होते हुए भी में उस दृष्टिकोग्रासे तीव मतभेद प्रकट करना चाहता हूँ जो उसमें प्रतिपादित है।

क्या वस्तुस्थिति यह है कि हम चुन लें कि हम 'क' के लिए लिखते हैं या 'ख' के लिए श्रियोर यदि 'ख' के लिए नहीं लिखते, तो हम उसके अपराधी बनते हैं श्रियोर 'क' या 'ख' के लिए लिखना ही होगा, क्योंकि, वह निर्वत्त है या प्रवत्त है श्या ऐसा है या वैसा है श

' विशाल भारत' के लेखका आधार यही है कि मनुष्यता मूल रूपके वर्गीमें बँटी है, और तुम्हारी सहानुभूति या तो एक वर्गके साथ है और वह सब वहीं खर्च होती है, नहीं तो दूसरे वर्गके साथ है और पहले वर्गके तुम दुश्मन हो।

इस दृष्टिको जब व्यवहारमें उतारकर देखते हैं तो इसका रूप २८ यह होता है कि, 'देखो जी, तुम जिस दलमें में हूँ (श्रीर, क्योंकि, मेरी भावनाएँ श्रीर सहानुभूतियाँ वहाँ पुष्ट होतीं श्रीर न्यय होती हैं, इससे में निस्संशय मानता हूँ कि जगत्का उद्धार उसी दलके द्वारा है) उसीके साथ तुम नहीं हो, तो तुम नहीं कह सकते कि तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। सममे श्रिष्ठ चुन लो!'

तर्कवादी तर्कसे सिद्ध कर सकता है कि मेरा स्वार्थ अलग है तुम्हारा अलग,—न केवल इतना ही, इससे आगे यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि एकके स्वार्थपर डाका डालकर ही दूसरेका स्वार्थ पृष्ट होगा, अन्यथा नहीं। और इसी भाँति कहा जा सकता है कि मनुष्यतामें भी स्वार्थोंका परस्पर संघर्ष है,—वर्ग-वर्गके स्वार्थ और हित भिन्न हैं, विरोधी हैं और अमुक एक वर्गके प्रति सद्भावना, आवश्यक रूपमें, दूसरे वर्गके प्रति देष-भावनाके बलपर ही पोषणीया है, तो मैं कहूँगा, 'तुम्हारे तर्कका सत्य यह है तो हो,—साहित्यिकका सत्य यह न हो सकेगा।'

साहित्यिकका सत्य तो यह है कि मनुष्यता एक है। वह इसी सत्यको निरंतर खोजता है और निरंतर, अपनी भावना और रचनासे, वह उसको निकट लाता है। यदि मनुष्यता एक नहीं है,—यदि उसमें विग्रह है, कलह है, विच्छेद है, तो वह मिध्या है। और इस मिध्याके साथ लड़ाई ठाने रखना साहित्यिकका सत्य-आग्रह बन जाता है। वह इस मिध्याको स्वीकार न कर सकेगा; क्योंकि, प्रतिकृषा वह उसे तोड़ने और ढानेमें लगा है।

जो जो कुछ मनुष्यने बनाया है, उसको दृष्टिमें प्रधान रखकर हम यदि देखते हैं तो दीखता है कि मनुष्यता असंख्य स्वार्थीमें बँटी हुई है, दूसरेपर एकका हावी हो जाना ही उसकी सिद्धि है, श्रीर शक्ति ही न्याय है, श्रीर 'श्रहम्' ही सत्य है; जीवनमें विधि-निषेध श्रीर राग-देषकी श्रावश्यकताका जंजाल-सा फैल रहा है, इसने यंह किया है, इसे फाँसी दो; इसकी लाटरीका नंबर ठीक निकल श्राया है, इसलिए, इसे पाँच लाख रुपए दो। जीवनमें यह विषमता हमें स्वादिष्ट लगती है। फाँसीसे हम उरते हैं श्रीर सोचते हैं, हाय हाय! हमारे नाम यह लाटरी क्यों नहीं निकल श्राती!

मनुष्यने जो बनाया है,—जो समाज, सरकार और सभ्यता खड़ी की है, वह एकदम धता बताने लायक ही हो सो नहीं, पर, जिसने मनुष्यको बनाया है और जिसके लिए मनुष्य बना है और मनुष्यके द्वारा जो व्यक्त और सम्पन्न हो रहा है, उसे भी ध्यानमें रख सकें, तो दीखे, कि समता और एकता भी कहीं है।—कहीं क्यों,—सभी कहीं है। और, तब अनैक्य और वैषम्यमें प्रलोभन हमारे निकट नहीं रह जायँ और हम स्पष्ट देखें कि हम वहीं हैं जहाँ भिध्या नहीं है।

मनुष्यने एक वस्तु वनाई है—पैसा; धरतीमेंसे धातु निकाली, उसपर मोहर ठोकी, और मनुष्य-मनुष्यके बीच वह आदान- प्रदानका सहज साधन बना । पैसेकी उपयोगितासे इन्कार करना अपना श्रिमित नहीं,—पैसेके अभावमें मनुष्य आपसमें कोसों दूर बना रहता, पैसेसे वह पास आया है ।

लेकिन, मनुष्यकी बनाई कौन-सी चीज सम्पूर्ण है ? पैसा जितनी तेज़ीसे बढ़ा मनुष्यका हृदय उतनी तेज़ीसे नहीं बढ़ सकता था,—उन हृदयोंको फाड़नेके काममें वह आने लगा। उसने जमा

होकर आदमीको आदमीकम रखके, उसे गरीब या अमीर बना देना अधिक आरंभ किया।

श्रव एक दृष्टि वह है जिससे श्रादमी श्रादमी पीछे है वह गरीव श्रीर श्रमीर पहले हैं । श्रादमीके बारेमें जितना कुछ हमें ज्ञात होता है वह इसमें समाप्त हो जाता है कि वह पैसेवाला है या बेपैसा है । स-पैसा या श्र-पैसा यह तो मात्र Condition (= स्थिति, शर्त्त ) है तथ्य-वस्तु तो व्यक्ति है,—यह भाव हमसे खो जाता है । श्रीर, हमारी मितमें मनुष्य, उपलक्ष्य,—गौग्य-मात्र रहता है, उसकी गरीबी-श्रमीरी ही केवल हमें जाननेकी वस्तु हो जाती है ।

अमुकके पास पैसा नहीं है, क्या इसीलिए वह मनुष्यसे कम है ! या इसीलिए वह मनुष्यसे ज्यादा है ! या कोई पैसेवाला है, इसी कारण देवता या राक्स है !—ऐसा नहीं है, क्योंकि, मनुष्यतासे अनेपेक्ति रहकर गरीबी-अमीरी कुळु चीज़ नहीं है । मुक्ते भय है कि ' विशाल भारत' के लेखमें गरीबी-अमीरीका पार्थक्य ज़रा ज़ोरके स्वरंमें और ज़रा गहरे रंगमें भर गया है । और, खुद उसकी खातिर निर्धनता और दीनताके पक्ता प्रलोभन होना, शायद, खुद उसकी खातिर द्रव्य-लोभसे कुळु कम भयावह वस्तु न हो; पर, फलतः वे दोनों एक-सी अयथार्थ वस्तु हैं।

पर साहित्य, 'विशाल भारत 'की श्रीरसे में अपनेसे पूछूँ, क्या बिना Preference या पत्तपातके एक पा भी चल सकता है ? तब, दुपहरीकी धूपमें पसीनेसे चुश्राता नंगा बदन लिये फावड़ेसे खेत खोदता हुशा श्रीर बीच-बीचमें खुले गलेसे राग श्रलापता रमझा श्रीर इशक्की कहानी पढ़ती हुई बिजलीके पंखेके नीचे अधटँकी श्रीर

श्रावलेटी रसीली रंभा,—इन दोनोंमेंसे, बताश्रो, साहित्य किसको लेकर धन्य होगा !

हाँ, मैं कहूँगा, ' सृष्टाके लिए Preference ( = प्रत्पात ) होते होंगे और जितने स्पष्ट और पैने हों उतना अन्छा,-यहाँ तक कि उनकी धार इतनी पैनी हो कि वे व्यक्तियोंमेंसे पार होते चले जायँ श्रौर व्यक्तिको दैहिक चोट तनिक न अनुभव हो । श्रीर, जिस तरह रमल्ला श्रधिकसे श्रधिक ईमानदार श्रौर उद्यमी श्रौर त्रस्त होकर भी श्रपने जपर लिखी गई रचनाको निकस्मी होनेसे नहीं रोक सकता, उसी तरह, रंभा अधिकसे अधिक कुटिल होकर भी अपने ऊपर लिखी गई साहित्यिक रचनाको अतिशय धन्य होनेसे नहीं रोक सकती। मेरे भाई, मैं श्रपनेसे कहूँगा, किसीकी भी श्रात्मा, वेदना श्रीर स्वप्तसे खाली नहीं है । अहंकार छोड़कर उसकी आत्मामें तुम तनिक भाँक सकी, — चाँडाल हो कि ब्राह्मण, वेश्या हो कि संत, राजा हो या रंक, -- सब कहीं वह है जो तुम्हारी खोजकी वस्तु है। किसीको तजनेकी आवश्यकता नहीं, किसीको पूजनेकी जरूरत नहीं। साहित्यके ब्रादर्शकी मूर्तिको 'रमल्ला 'में स्थापित करनेके लिए उसे 'रंभा'मेंसे क्यों तोड़ते हो ? यों तो मूर्ति ही गलत है, क्योंकि, मूर्तिसे बाहर होकर भी साहित्यका आदर्श ठौर ठौर आगु-अगुमें व्यापा है। लेकिन, यदि तुम मूर्ति चाहते ही हो, और रमल्लामें आदर्श-दर्शन सहज तुम्हें होते हैं तो सहर्ष तुम उस मंदिरमें सर्वांग-मूर्ति प्रतिष्ठित करो । मैं तो कहता हूँ,-मैं अपनेसे कहूँगा, 'मेरे लिए पहलेसे वह मंदिर है, मुभे तो मूर्ति भी वहाँ पानी है। लेकिन, तुम इस नये यत्नमें 'रंभा'को, या किसी श्रौरकी मूर्ति या मंदिरको, तोड्नेकी जिद रखना जरूरी न समभो । इससे तुम्हारा ही अपकार होगा।

लेकिन, प्रश्न तो है, हम किसके लिए लिखें ! साहित्यिक उद्यमी होनेके नाते क्या दिशा हम उसे दें ! क्या सब अंधाधुंध चलने दें ! हमारे युवक बिगड़ते हैं, क्षियाँ विषयगा होती हैं, सृष्टाचार फैलता है, यह होने दें ! श्रीर तब, जब, दुर्भाग्यसे, संपादककी जिम्मेदारी हमारे अनुदात कंधोंपर रक्खी है, और हमें कुछ न कुछ बनाना होता है।

किसके लिए लिखें ?—यह सोचते हुए जब यहाँ पहुँचता हूँ कि दुनियाकी भलाईके लिए लिखो, तब मुभे ग्लानि होती है। ध्यान आता है कि हर मिनट जीनेके लिए में जिसका ऋणी हूँ,—आज उसका उपकारक, उद्धारक होने चला हूँ ! श्रीर भलाई करूँ,—इसमेंसे पर्याप्त प्रेरणा भी नहीं प्राप्त होती। श्रपने सुखके लिए लिखेँ, तो नहीं जानता कि लिखनेमें मुभे सुख होता है या नहीं। श्रीर मुभे सुख होता भी है तो तब, जब पाता हूँ कि झपकर वह बात सैकड़ोंके पास पहुँच गई है, श्रीर दो-एक तारीफ भी कर रहे हैं। मुभे सुख भी तो ' मुभसे दूसरे सुख पा रहे हैं', यह जानकर ही होता है। श्रच्झा, श्रीर जो किसीने तारीफ़ नहीं की, बल्कि मेरी रचनाकी कुझ बुराई ही हुई, तो क्या मैं न लिखेँ श्रप्ता शेष नहीं रहेगी।

'अपने लिए लिखें, या परायेके लिए ?' जब यह प्रश्न इसी भाँति दो-मुखी होकर मेरे सामने खड़ा रहा,—मुफे सूफा नहीं कि मैं उसपर चलूँ या इसपर ( श्रीर दोनोंसे बच निकलनेकी राह कहाँ थी?) तब मालूम हुआ—अरे, अपने श्रहंकारमें भरा मैं यह क्यों नहीं सोचता कि एक वह भी तो है जहाँ पराया भी अपना है और

₹ ३

É

श्रपना सब-कुछ भी जिसमें समाया है। बस, उसीके लिए तो यह सब रहना, करना, श्रीर लिखना है। अपने भीतर श्रीर बाहर उसी एकमात्र सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए मैं लिखूँ।

'विशाल भारत'ने जो 'जनता-जनार्दनाय ' लिखा है, वह ठीक; लेकिन, क्या 'जनार्दनाय ' मेरे निकट श्रीर भी ठीक न होगा ? क्योंकि, 'जनता 'में पशु-पत्ती कहाँ हैं, वनस्पति कहाँ हैं, यह श्राकाश तारे कहाँ हैं ?—श्रीर, 'जनार्दन 'में तो हमारा ज्ञान-श्रज्ञान सब है।

लेकिन, 'जनार्दन 'को आजकल कौन जाने, कौन माने ? इससे आजकलकी भाषामें कहना हुआ,—सत्यकी शोध, सत्यकी चर्चा, सत्यकी पूजाके लिए हम लिखें।

उसके बाद, ग्रीबके लिए लिखें, अमीरके लिए लिखें, साधारणके लिए लिखें या किसके लिए लिखें,—दुराचारी या सदाचारीके लिए, स्त्रीके लिए या पुरुषके लिए, मनोरंजनके लिए या साधनाके लिए?— ये बातें अधिक उलमन नहीं उपस्थित करतीं।

सत्यके प्रसार श्रीर श्रंगीकारके लिए हम लिखते हैं। सत्यमें जो बाधा है वही गिराना सत्यका ऐक्य है। कुछ एक दूसरेके निकट श्रछ्त हैं, गलत समभे हुए (misunderstood) हैं, श्राधे समभे हुए (half understood) हैं,—कुछ त्याज्य हैं, दलित हैं, त्रस्त हैं, श्रमियुक्त हैं, दीन हैं, बेजुबान हैं;—कुछ गबीले हैं, दर्पोद्धत हैं, रृष्ट हैं, निरंकुश हैं।—यह सब सत्य है। यह क्यों श्रमनुष्यकी श्रहंकृत मान्यताश्रोंमें घुटकर जीवन एक समस्या बन गया है श्रीर श्रपने चारों श्रोर दुर्गकी-सी दीवारें खड़ी करके उनमें श्रपने स्वार्थको सुरिक्त बनाकर चलनेके लिए सब श्रपनेको लाचार

समम्प्रेत हैं। वे दीवारें सबको श्रवण बनाये हैं,—हृदयको हृदयसे दूर रखती हैं।

एकको दूसेरके हृदयके निकट देखें और सबको विश्व-हृदयके निकट देखें,—इस प्रकार विश्वके जीवनमें सत्योन्मुख एकस्वरता उत्पन्न हो। जिससे यह हो, वही तो हम लिखेंगे। और, यदि इस प्रकार कुलटा नारीके प्रति कहर पतिका हृदय हमने अपनी रचनासे पिघला कर आर्द्र कर दिया, प्रेमिकाको मारनेको उद्यत प्रेमीका खड़-सिद्ध हाथ रोक लिया, रोतेको हँसा दिया, गर्वस्कीतको मुलायम कर दिया, 'विशाल भारत'को ' रंभा'के प्रति चमाशील कर दिया, तो यह उसी माँति शुभ और आवश्यक है जैसे यह कि मज़दूरके प्रति अफसरमें, दीनके प्रति धनाड्यमें, और कृषकके प्रति मालिकमें, और शासितके प्रति शासकमें करुणा जगाई जाय।

जहाँ यह सत्य प्रेम-भाव नहीं, वहाँ ही असत्य है। उस असत्यके मुकाबलेकी अवश्य ज़रूरत है, पर, सत्य-चर्यामें ही हर प्रकारके मुकाबलेकी शक्ति है, और उसीमेंसे स्वयं खप जानेकी राह भी प्राप्त होती है।

किसीके प्रति भी तिरस्कार या बहिष्कारका भाव रखनेके भावको साहित्यमें मज़बूत नहीं होने देना होगा। श्रीर न किसीको सीधे दबानेका लोभ होना चाहिए। श्रपने भीतरकी प्रेम-शक्तिका श्रकुंठित दान ही साहित्यके पास एक श्रस्त है जो श्रमोघ है।

# साहित्यकी सचाई\*

भाइयो,

मेरी उमर ज्यादा नहीं है। पढ़ा भी ज्यादा नहीं हूँ। साहित्य-शास्त्र तो बिलकुल नहीं पढ़ा हूँ। फिर भी, लिखने तो लगा । इसका श्रेय परिस्थितियोंको समिक्ष्ए। यो अधिकार मेरा क्या है? लिखने लगा, तो लेखक भी माना जाने लगा। और, आज वह दिन है कि आप विदान लोग भी आज्ञा देते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पहुँ।

आप लोगोंद्वारा जब मैं लेखक मान लिया गया श्रीर मेरा लिखा गया कुछ छपनेमें भी आया, तब मैं अपने साहित्यिक होनेसे इनकार करनेका हक छिना बैठा; लेकिन, अपनी अबोधता तो फिर भी जतला ही सकता हूँ। वह मेरी अवोधता निविष् है। साहित्यक कोई भी नियम मुभे हाथ नहीं लगे हैं। साहित्यको शास्त्रके रूपमें मैं देख ही नहीं पाता हूँ; पर, शास्त्र बिना जाने भी मैं साहित्यिक हो गया हूँ ऐसा आप लोग कहते हैं। तब मुभे कहना है कि साहित्य-शास्त्रको विना जाने भी साहित्यक बना जा सकता है, श्रीर शायद अच्छा साहित्यक भी हुआ जा सकता है। इसमें साहित्य-शास्त्रकी श्रवज्ञा नहीं है, साहित्यके तत्त्वकी प्रतिष्टा ही है।

साहित्यिक यदि मैं हूँ तो इसका मतलब मैंने अपने हकमें कभी भी यह नहीं पाया है कि मैं आदमी कुछ विशिष्ट हूँ। इन्सानियत

<sup>\*</sup> नागपुरमें 'भारतीय साहित्य-परिषद्'में दिये हुए भाषणका एक अंश ।

मेरा, सदाकी भाँति, तब भी धर्म है। सच्चा खरा आदमी बननेकी जिम्मेदारीसे में बच नहीं सकता। अगर, साहित्यकी राह मैंने जी है, तब तो भावकी सचाई और बातकी मिठास और खरेपनका ध्यान रखना और इसी प्रकारका अन्य सर्व सामान्य धर्म मेरा और भी धर्म हो जाता है। इस दृष्टिसे, में आज अनुभव करता हूँ कि साहित्यके लिए वहीं नियम हैं जो जीवनके लिए हैं। मेरी समक्तमें नहीं आता कि जैसा मुक्ते दुनियामें रहना चाहिए वैसा साहित्यमें भी क्यों न रहना चाहिए ? जितनी मेरे शब्दोंसे मेरे मनकी लगन है उतना ही तो उनमें ज़ोर होगा! जिन्दगीहीमें नहीं तो शब्दोंमें ज़ोर आएगा कहाँसे ?

अपने जीवनकी एक किठनाई में आपके सामने रख दूँ। आँख खोलकर जब दुनिया देखता हूँ तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। राजा हैं और रंक हैं, पहाड़ हैं और शिशु हैं, दु:ख है ओर सुख है। —यह विपमता देखकर बुद्धि चकरा जाती है। इस विपमतामें क्या संगति है ? क्या अर्थ है ? पर, वैषम्य अपने आपमें तो सत्य हो नहीं हो सकता। विषमता तो उपरी ही हो सकती है। दुनियामें जो कुछ हो रहा है उसके भीतर यदि में उद्देश्यकी, —अर्थकी फाँकी न ले सकूँ, तो क्या वह सब कुछ पागलपन न माछ्म हो ? सब अपना अपना अहंकार लिये दुनियासे अटकते फिर रहे हैं। इसमें क्या मतलब है ? में सच कहता हूँ, कि इसे देखकर मेरा सिर चकरा जाता है। यह चाँद क्या है ? आसमानमें ये तारे क्या है ? आदमी क्यों यहाँसे वहाँ भागता फिर रहा है ? वह क्या खोज रहा है ? क्या ये सब निरे जंजाल ही हैं, अमजाल ही हैं ? क्या यह समस्त

चक्र निरर्थक है ? इसे जंजाल मानें, निरर्थक मानें,—तो जीयेंगे किस विश्वासके बलपर ? अविश्वासपर निर्मर रहकर तो जीना दूमर हो जायगा। जब जब बहुत आँखें खोलकर और बहुतेरा उन्हें फाइकर जगतको समभनेका प्रयास करता हूँ, तभी तब बुद्धि त्रस्त हो रहती है, और मैं विफलतामें इब जाता हूँ। अरे, अखाहीन वृद्धि तो वनध्या है, उससे कुछ फल नहीं मिलता! वह तो लँगड़ी है, हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाती।

बुद्धिसे विज्ञान खड़े होते हैं। हम वस्तुका विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करके अणु तक पहुँचते हैं। फिर, बुद्धि वहाँ अणुके साथ टकराती रहती है। अन्तमें समक्तमें क्या आता है? अणु बस अणु बना रहता है, थियरी बस थियरी बनी रहती है और, जान पड़ता है कि, न अणुकी थियरी सत्य है और न कोई और थियरी अन्तिम सत्य हो सकेगी। और, सदाकी भौति विराद् अश्रेय हमें अपनी शुन्यतामें समाये रहता है और हम भोंचक रहते हैं।

विज्ञानकी दूरवीनमंसे सत्यको देखते देखते जब श्राँखें हार जाती हैं, सिर दुख जाता है, बुद्धि पछाड़ खाकर स्तब्ध हो रहती है, तब हम शान्तिकी पुकार करते हैं। तब हम श्रद्धाकी श्रावश्यकता श्रनुभव करते हैं, तब हम चैनके लिए,—रसके लिए, विकल होते हैं। निरुपाय हो हम श्राँख मीचते हैं श्रीर श्रपने भीतरसे ही कहींसे रसका स्रोत फ्टा देखना चाहते हैं। श्रीर जो श्राँख खोलकर नहीं मिला, श्राँख मीचकर मिल जाता है। बुद्धिमान् जो नहीं पाते, बच्चे बच्चे बनकर क्या उसे ही नहीं पा लेते हैं? मैं एक वार जंगलमें भटक गया। जंगल तो जंगल था, भटक गया तो राह फिर कैसे मिले श्रवहाँ तो चारों श्रीर पेड़ ही पेड़ थे जिनकी गिनती नहीं, जिन्हें

एकको दूसरेसे चीन्हनेका उपाय नहीं | घएटेके घएटे भटकते हो गये श्रीर में श्रिधकाधिक मूढ़ होता चला गया | तब मैं हारकर एक जगह जा बैठा श्रीर वहाँ बैठा, श्राँख मीचकर, श्रपने भीतरहींसे राह खोजने लगा | श्रीर में श्रापसे कहता हूँ कि बाहर खोई हुई राह मुक्ते भीतर ही मिल गई!

आजकल नये विचारोंकी लहर दौड़ रही है। मैं आपको अपनी असमर्थता बतला दूँ कि मैं उन लहरोंपर बहना नहीं जानता। जहरोंपर लहरानेमें सुख होगा; पर, वह सुख मेरे नसीवमें नहीं है। हमारे सामने मानव-समाजकी बात कही जाती है। मानव-समाज टुकड़ोंमें बँटा है, - उन टुकड़ोंको राष्ट्र कहते हैं, वर्ग कहते हैं, सम्प्रदाय कहते हैं। उन या वैसे अन्य खरडोंमें खरिडत बनाकर हम उस मानव-समुदायको समभते हैं; पर, असलमें ऐसी कोई फाँकें हैं नहीं। ये फाँकें तो हम श्रपनी बुद्धिके सहारेके लिए किल्पत करते हैं । मानव-समाजका यह विभाजन हमारी बुद्धि हमें प्रकार-प्रकारसे सुकाती है। एक प्रकारका विभाजन अति स्वीकृत हो चला है। वह है--एक मासेज दसरी क्रासेज: सर्वसाधारण श्रीर श्रधिकार-प्राप्त; दरिद्र और थिभृति-मज्जित । इन दोनों सिरोंके बीचमें और भी कई मिश्र श्रेशियोंकी कल्पना है। इस विभाजनको गलत कौन कहेगा १ लेकिन, यह मानना होगा कि विभाजन सम्पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो अभेदात्मक है। इस अभेदात्मक सत्यको अपनी बुद्धिसे श्रोमल कर रखनेसे संकट उपस्थित होगा।

फिर, एक वात त्रोर भी है। मानव-समाज ही इति नहीं है। पशु-समाज, पन्ती-समाज, वनस्पति-समाज भी है। यही क्यों, सूर्य-नभ-प्रह-तारा-मण्डल भी है। यह सभी कुळ है श्रोर सभी कुब्बृकी त्रोर हमें बढ़ना है। मानव-समाजको स्वीकार करनेके लिए क्या शेष प्रकृतिको इनकार करना होगा श्रे त्रथवा कि प्रकृतिमें तन्मयता पानेके लिए मनुष्य-सम्पर्कसे भागना पड़ेगा ?

दोनों बातें गलत हैं। धर्म सम्मुखता है। हम उधर मुँह रक्षें अवश्य जहाँ वह इन्सान है जो परिश्रममें चूर चूर हो रहा है, देहसे दुबला है, श्रीर दूसरोंके समस्त अनादरका बाक उठाये हुए कुका हुआ चल रहा है।—हम उधर देखें जहाँ पुरुषको इसलिए कुचला जाता है कि दानव मोटा रहे। पीडित मानव-समाजकी श्रोर हम उन्मुख रहें, अपने सुखका आत्म-विसर्जन करें,—उनकी वेदनामें सामा बटायें। यह सब तो हम करें ही,—करेंगे ही। अन्यथा, हमारे लिए मुक्ति कहाँ है । पर ध्यान रहे, मानव-समाजपर जगतका खात्मा नहीं है। उससे आगे भी सत्य है, वहाँ भी मनुष्यको पहुँचना है।

श्रीर, इस जगहपर श्राकर में कहूँ कि श्ररे, जो चाँद-तारों के गीत गाता है, उसे क्या वह गीत गाने न दोगे ? उन गीतों में संसारके गर्भसे ली गई वेदनाको श्रपने मनके साथ घनिष्ट करके वह गायक गीतकी राह मुक्त कर दे रहा है । उसको क्या प्रस्तावसे श्रीर कान्त्रसे रोकोगे ? रोको, पर यह शुभ नहीं है ? श्ररे उस किवको क्या कहोगे जो श्रासमानको शून्य दिगम्बर देखता है, कुछ द्धारा उसमें लीन रहता है श्रीर उसी लीनताके परिगाममें सब वैभवका बोझ श्रपने सिरसे उतारकर स्वयं निरीह बन जाता है श्रीर मस्तीके गीत गाता है ? कहें राजनीतिक उसे पागल, पर वह लोकहितेषी है । उसका प्रयोजन चाहे हिसाबकी बहीमें न श्राये, पर, प्रयोजन उसमें है श्रीर वह महान् है ।

ज्ञान जाननेमें नहीं, वैसा बननेमें है | Knowing is becoming श्रमली जानना पाना है श्रीर पाना है तद्रुप तन्मय हो जाना। हम मनुष्य-समाजकी सची सेवा स्वयं सचा मनुष्य वनकर कर सकते हैं श्रार श्रहम्-शून्य हो जानेसे बड़ी सत्यता क्या है ? कवि स्वयं एकाकी होता है, सम्पदासे विहीन होता है। वह स्वेच्छापूर्वक सबका दास होता है। खेहसे वह भागा है और अपनी नसनसमें गरीब है। जब वह ऐसा है तब उसके त्रागे साम्राज्यकी भी बिसात क्या है ? वह सब उसके लिए तमाशा है। उस कविसे तम क्या चाहते हो ? क्या उससे सुधार चाहते हो ? क्या उससे प्रचार चाहते हो ? श्रेर. क्यों चाहते हो कि जिसके मनमें फकीरी समाई है वह कुनवेदार वना रहकर बस श्रीमकवर्गकी भलाई चाहनेवाला साहित्य लिखे? श्रमिक श्रीर मजदूर वर्गको साइन्सके द्वारा, 'इज्म'के द्वारा, प्रस्तावके द्वारा, नहीं जाना जायगा: प्रेमके द्वारा उसे जानना होगा श्रीर प्रेमके द्वारा पाना होगा। श्रीर जब हम यह करने बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमें उन्हीं जैसा, बिल्क उनसे भी निरीह, स्वयं वन जाना है। फिर हमें कहाँ फरसत रहेगी कि हम बहुत बातें करें ? अरे. वैसे फुकीरकी फुकीरी श्रीर इकतारा क्यों छीनते हो श्रिश्मर वह नदीके तीरपर साँभके झुटपटेमें अकेला बैठा कोई गीत गा रहा है तो उसे गाने दो, छेड़ो मत । उसके इस गीतसे किसी मजदूरका, किसी चरवाहेका, बुरा न होगा । होगा तो कुछ भला ही हो जायगा। उसको उस निर्जनतासे उखाइ-कर कोलाहलाकुल भीइमें बलात् बिठानेसे मत समभो कि तुम किसीका भला कर रहे हो।

व्यक्तिको वेदनाकी दुनिया पाने दो श्रोर पाकर उसे व्यक्त करने

दो, जिससे कि लोगोंके छोटे छोटे दिल कैदसे मुक्ति पायें श्रीर प्रेमसे भरकर वे श्रनन्त शून्यका श्रीर उठें।

श्रभी चरचा हुई कि क्या लिखें, क्या न लिखें। कुछ लोग इसको साफ जानते हैं; पर, मेरी समक्त तो कुंठित होकर रह जाती है। में अपनेसे पूछता रहता हूँ कि सत्य कहाँ नहीं है ? क्या है जो परमात्मासे सून्य हे ? क्या परमात्मा अखिल-व्यापी नहीं है ? फिर जहाँ हूँ, वहाँ ही उसे क्यों न पा हूँ ? भागूँ किसकी ओर ? क्या किसी वस्तु-विशेषमें वह सत्य इतनी अधिकतासे है कि वह दूसरेमें रह ही न जाय ? ऐसा नहीं है। अतः निषद्ध कुछ भी नहीं है। निषिद्ध हमारा दम्म है, निषिद्ध हमारा अहंकार है, निषिद्ध हमारी आसाक्त है। पाप कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है। उस पापको लेकर हम सुन्दरको बीमत्स बना सकते हैं और भीतरके प्रकाशके सहारे हम घृष्यमें सौन्दर्यका दर्शन कर सकते हैं।

एक बार दिल्लीकी गिलयों में श्राँखिक सामने एक अजब दृश्य श्राग्या। देखता हूँ कि एक लड़की है। बेगाना चली जा रही है। पागल है। श्राठारह-बीस वर्षकी होगी। सिरके बाल कटे हैं। नाकसे द्रव बह रहा है। काली है, अपरूप उसका रूप है। हाथ श्रीर बदनमें कीच लगी है। मुँहसे लार टपक रही है। वह बिल्कुल नम्न है। मैंने उसे देखा, श्रीर मन भिचला श्राया। श्रपने ऊपरसे काबू मेरा उठ जाने लगा। मैंने लगभग श्रपनी श्राँखें मींच लीं श्रीर कटपट रास्ता काटकर में निकल गया। मेरा मन ग्लानिसे भर श्राया था। कुछ भीतर बेहद खीक थी, त्रास था। जी घिनसे खिन था। काफी देर तक मेरे मनपर वह खीज छाई रही; किन्तु, स्वस्थ होनेके

बाद मैंने सोचा, और अब भी सोचता हूँ, कि क्या वह मेरी तुच्छता न थी ? इस भाँति सामने आपदा और विपदा और निरीह मानवताको पाकर स्वयं कन्नी काटकर बच निकलना होगा क्या ? मैं कल्पना करता हूँ कि काइस्ट होते, गौतम बुद्ध होते, महात्मा गान्धी होते, तो वे भी क्या वैसा ही व्यवहार करते ? वे भी क्या आँख बचाकर भाग जाते ? मुभे लगता है कि नहीं, वे कभी ऐसा नहीं करते ! शायद वे उस कन्याके सिरपर हाथ रखकर कहते—आओ बेटा, चलो । मुँह-हाथ धो डालो, और देखो यह कपड़ा है, इसे पहिन लो । मुभे निश्चय है कि वे महात्मा और भी विशेषतापूर्वक उस पीड़िता बालाको अपने अन्तस्थ स-करुगा प्रेमका दान देते ।

पर नम्नता हमारे लिए तो अश्लिलता है न ? सत्य हमारे लिए भयंकर है, जो गहन है वह निषद्ध है, और जो उत्कट है वह बीभत्स। अरे, यह क्या इसीलिए नहीं है कि हम अपूर्ण हैं, अपनी छोटी-मोटी आसिक्तयोंमें बंधे हुए हैं ! हम जुद्ध हैं, हम अनिधकारी हैं।—मैंने कहा, अनिधकारी। यह अधिकारका प्रश्न बड़ा है। हम अपने साथ कूठे न बनें। अपनेको बहकानेसे भला न होगा। सत्यकी ओट थामकर हम अपना और परका हित नहीं साथ सकते। हम अपनी जगह और अपने अधिकारको अवश्य पहिचानें। अपनी मर्यादा लाँवें नहीं। हठ-पूर्वक सूर्यको देखनेसे हम अन्वे ही बनेंगे; पर, बिना सूर्यकी सहायताके भी हम देख नहीं सकते, यह भी हम सदा याद रक्खें। हम जान लें कि जहाँ देखनेसे हमारी आँखें चका-चौंधमें पड़ जाती हैं वहाँ देखनेसे बचना यद्यपि हितकर तो है, फिर भी, वहाँ ज्योति वही सत्यकी है और हम शनै: शनै: अधिकाधिक सत्यके सम्मुख होनेका अभ्यास करते चलें।

## साहित्य श्रीर साधना\*

भाइयो,

साहित्यके सम्बन्धमें मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, किन्तु, इस बातका मुमें गर्व है कि जो प्रेमके ढाई अक्षर पढ़ लेता है वहीं साहित्यिक है। इसे आज मैं प्रत्यक्त अनुभव करता हूँ। साहित्यकके क्षेत्रमें पुस्तकोंका ज्ञान उतना त्र्यावस्यक नहीं है जितनी त्र्यावस्यकता है साधना श्रीर उपासनाकी । त्रिश्वके हितके साथ एकाकार हो जाय. यही जीवनका लक्ष्य है । वाह्य जीवनसे श्रंतर-जीवनका सामंजस्य हो. इस सत्यको प्रत्यक्ष करनेमें ही जीवनकी सार्थकता है। प्रन्थोंके पढ़नेसे हममें बड़ा विभेद उत्पन्न हो जाता है । साधनाका विषय है साहित्य। श्राप वर्णमाला भी चाहे न जानें, श्रापको एक श्रद्धारका भी ज्ञान न हो, किन्तु, श्रापके मुखसे कोई वागी उद्भूत हो श्रीर, सम्भव है, श्रापमें का कि बोल उठे। वह वागी सबके हृदयों को प्लावित कर देती है, वह पढ़ने या पढ़ानेंसे प्राप्त नहीं हो सकतो, उससे तो इसका कोई सम्बन्ध ही नहीं । साहित्यका सीधा सम्बन्ध साधनासे है। साहित्य यदि लिखनेकी चीज होती तो बहुत बड़ी चीज होती। पर. यदि वह लिखनेकी ही चीज होती तो मेरे हृदयकी चीज नहीं हो सकती । हमारी भावनाएँ श्रात्मासे निकलती हैं, जहाँ उनका व्यक्तीकरण हुआ वही साहित्य हुआ। जीवन तो उसके बादकी बात है। जब तक सत्यान्वेषगाकी प्रवृत्ति हममें है तब तक हम सुन्दर

<sup>\*</sup> इन्दोर-- 'हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ' के भाषणका अंश ।

साहित्यकी सृष्टि कर सकते हैं; यदि नहीं, तो वह व्यर्थ है, — उसमें केवल दो-चार बुद्धिवादी मनुष्य ही आनन्द पा सकते हैं। जीवनसे अनपेक्तित होकर साहित्य न जिन्दा रहा है, न रह सकता है। जीवनकी जितनी समस्याएँ हैं वे हमारे सामने जीवित समस्याके रूपमें उपस्थित हों। वालमीकि और तुलसी आदि कोई बड़े विद्वान् न थे, — जो साहित्यके धुरन्धरचूड़ामीण कहलाते हैं, उन जैसे विद्वान् न थे, वे तो सन्त थे। वे ही हमारे लिए सुन्दरसे सुन्दर साहित्य छोड़ गये हैं और उनका जीवन विश्वके हितके लिए बलिदान हो गया है। हमारा और साहित्यका जो सम्बन्ध रहा है वह कितावका विषय बना हुआ है, जीवनका नहीं। उसीको कुळ जीवित चीज बनाना होगा।

जो विद्वानके लिए भी गृह है वह जनसाधार एक लिए साधार ए हो जाता है। जो साहित्य सबसे ऊँचे दर्ज़िका है वह विद्वानके लिए उतना ही सुन्दर है जितना जनसाधार एके लिए। फिर भी, उसमें इतनी गृहता है कि उसकी सचाईका अन्त नहीं है। भाषा चाहे जैसी हो, भावना और रौली चाहे जैसी हो, व्याकर एकी कठिनता भी न हो, किन्तु, वह जीवनकी, हृदयकी, चीज़ जरूर हो। वह हमारी कमजोरियों की दीवार में करोखे पैदा कर दे जिसमें शुद्ध हवा आने-जाने लग जाय। बीमार के लिए स्वच्छ हवा कैसे हानिकार के हैं! मनुष्य-मनुष्यके बीचमें जो दीवार खड़ी कर दी गई हैं साहित्य उनमें खिड़ कियाँ खोल देगा। उनके बीचसे निकलेगा और वह राजाके बीच हरिजनों और किसानों का चित्र ए करेगा। राजाका चित्र ए उसी स्वाभाविक रितिसे होगा जिससे किसानका भी चित्र प्रतिबिन्वत हो। सब मनुष्य हैं, सब एक हैं,—यही साहित्यका

काम है; उसमें चोरको फाँसी देनेवाला न्यायाधीश ऋौर चोर स्वयं एक हों, सबमें ईश्वर हो,—इसीका नाम साहित्य है।

समन्वय करते करते वस्तुश्रोंके प्रति इंद्रका भाव नष्ट हो जाय । महात्माजीने श्रपने एक रिकार्डमें कहा है कि जो है सो परमात्मा है। फिर यह पाप श्रोर पुर्य क्या है ? परमात्मामेंसे पाप कैसे श्राया ? बात यह है कि पाप भी है श्रीर पुर्य भी है, फिर भी, पापके खिलाफ जड़ते रहो । समाधान श्रद्धासे ही मिलता है । इसी स्वर्गीय समाधानमें साहित्यकी सिद्धि है ।

## लेखकके प्रात

यह तस्त्र लेखक बननेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक महाशयको जान लेना चाहिए कि रामचन्द्रजीको मूर्त रूपमें प्रस्तुत करनेमें ऋषि वाल्मीिकने त्रपनी पिवत्रतम भावनाएँ और उच्चतम विचार और श्रेष्ठतम अंशका दान दिया। वाल्मीिकमें जो सर्वोत्कृष्ट है, वही राम है। लेखककी महत्ता यही है कि जो उसमें सुन्दर है, शिव है, सत्य है,—जो उसमें उत्कृष्ट है और विराट है उसीको वह सबके अर्थ दे जाय। उसे अपना और अपने नामका मोह न हो, वह अपने आदर्शके प्रति सच्चा हो, म्वप्नके प्रति खरा हो। उसका आदर्श ही अमर होकर विराजे, पूजनिय हो,—इसीमें लेखककी संतृप्ति है सफलता और सार्थकता है।

मेरी इच्छा है कि जो लेखक बने वह पाठकको वह दे जो उसके पास अधिकसे आधिक मार्मिक है, स्वच्छ है और बृहत् है।

### सम्पादकके प्रति

( ' विद्या'के सम्पादकको )

भाई, आपका पत्र मिला, क्या यह जबर्दस्ती नहीं है कि आप जो माँगें वही मुक्ते देना हो ? आप कहानी चाहते हैं। तत्त्वको तात्त्विक ही न रहने देकर जब उसे व्यवहारगत उदाहरणका रूप दिया जाता है, तब वह कहानी बन जाता है। इसमें उसकी गरिष्ठता कम हो जाती है, रोचकता बढ़तीं है। तत्त्व कुळ्ज कठिन, ठोस, बज़नदार चीज़ जँचती है। कहानीकी शकलमें वही हल्की, रंगीन, दिलचस्प काल्पनिक वस्तु बन जाती है।

पर श्रापकी ' विद्या ' उत्कृष्ट कोटिकी होनेका संकल्प उठाकर श्रानेवाली है। ऐसी हालतमें, मैं शिक्तितों और विद्वानोंका श्रपमान नहीं करूँगा, श्रथीत्, कहानी नहीं लिखूँगा। और, कुछ ऐसे शब्द ही लिख सकूँगा जो शिक्तितोंकी शिक्ताके श्रनुरूप बेरंग हों और भूलें भी सरल न हों।

सच यह है,—दुनियाँमें द्वन्द्व दिखाई देता है। मनमें भी द्वन्द्व है, बाहर भी द्वन्द्व है। बाहर के द्वन्द्व को कुछ लोग व्यक्तियोंकी लड़ाई समस्रते हैं, कुछ वर्गी श्रीर जातियोंका संघर्ष मान लेकर श्रपना समाधान करते हैं। कुछ श्रीर विचक्त्तण लोग उसे सिद्धान्तोंकी लड़ाई समस्रते हैं। वे लोग, राजाश्रों श्रीर राजवंशोंके कृत्योंकी तारीखोंसे भरे हुए इतिहासको पढ़ पढ़कर, उसमेंसे सिद्धान्त निकालते हैं। इतिहास, उनके निकट, श्रमुक सिद्धान्त, श्रमुक तत्त्वके क्रम-विकासको संपन्न करनेवाली श्रतीत क्रियाका नाम है। उस तमाम इतिहासमें उनके निकट एक श्रमुकम है, निश्चित निर्देश है, एक तर्क है।

ये सब ठीक हैं; श्रोर, जो दुनियाको व्यक्तिके अर्थ रखनेवाली मानें वे उनसे ग़लत क्यों हैं ? जो व्यष्टिको समष्टिके प्रयोजनार्थ समम्रते हैं वे ग़लत क्यों हैं ? श्रोर वे ग़लत क्यों हैं जो इतिहासका तमाम तत्त्व इसमें समम्रते हैं कि हम जानें कि अप्रमुक राजा किस सन्में मरा श्रीर फलाँ लड़ाई किस सन्में लड़ी गई ?

सब बात श्रपनी अपनी भूमिका श्रीर श्रपनी श्रपनी दृष्टिकी है। श्रीर जो दृन्द् इस घोरताके साथ घट-घटमें व्याप रहा है उसे में सत्-श्रसत्का दृन्द्व कहकर समभूँ, इसमें मुभे सुख मिलता है। साहित्यमें भी सत्-श्रसत्की लड़ाई है। श्रसत् कहनेसे यह न समभा जाय कि जिसमें बल नहीं है वह ही श्रसत् है। नहीं। बल्कि, मात्र श्राँखोंसे देखें तो बात उल्टी दीखेगी। कोधमें जो बल है, शान्तिमें कहाँ है! श्रीर हिंसाका प्राबल्य किसने नहीं देखा ! श्रहंसाको कौन मानेगा कि वह उससे चौथाई भी प्रबल है! लेकिन, फिर भी, हम कोधको कहेंगे श्रसत्, हिंसाको कहेंगे श्रसत्।

किसीको असत् कह कर व्यक्तिके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह सिद्ध करे, अपने आचरण और उदाहरणद्वारा प्रमाणित करे, कि जिसको उसने सत् माना है वह उससे कहीं शक्तिशाली है—अर्थात् कोध शान्तिकी शक्तिके सामने अपदार्थ है और हिंसा अहिंसाकी सांचिक शक्तिके आगे सदा ही पराजित है।

में विश्वास करना चाहता हूँ कि इस सत्-असत्के युद्धमें साहित्यिक सत्के पद्धमें अपनेको खपायेंगे; यानी, लिखेंगे तो उसपर आरूढ़ भी होंगे। इस भावनाके साथ—

नवंबर १९३४

्यापका जै**नेन्द्रकुमार** 

#### श्रालोचकके प्राति\*

कई बातें जो आलोचकको उलमाती हैं अपनी खातिर इतनी ध्यान देने योग्य नहीं हैं।—उन्हें जल्दी पार कर लें।

पहली बात है भाषा । भाषापर मैं किसीको रोकना नहीं चाहता हूँ । भाषा है माध्यम,—मन उलमा है तो भाषा सुलभी कैसे बनेगी ? इसिलए, भाषाके निमित्तको लेकर भी ध्यान यदि मनका रक्खा जाय, तो क्या उत्तम न हो ? मनके भीतरसे भाषाका परिष्कार स्थायी होगा । पर, एक कठिनाई भी है। वह यह कि गहन गहराईमें उतरकर चलना ऐसा सरल नहीं होता जैसा ऊपर मैदानमें चलना । लिखना क्यों है ? अपने भीतरकी उलभनोंको खोलनेके लिए ही तो वह है ।—वहाँ भीतर बड़ी अँधेरी गलियाँ हैं,—वहाँ प्रकाश हो जाय तो बात ही क्या ? इससे, वहाँ पेठकर राह खोजनेवालेकी गित कुळ धीमी या कुळ दुर्वोध या चकरीली-सी हो जाय तो चम्य मानना चाहिए । यह उसके लिए गर्वकी बात नहीं है, लाचारीकी बात है ।

श्रालोचकको एक नई कृतिमें भाषाके प्रयोग कहीं कुछ अनहोनेसे लगेंगे ही । ऐसा न होना चिंताका विषय हो सकता है, होना तो स्वाभाविक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है । उसकी वह अद्वितीयता खुरचकर मिटानेसे भी बाहरसे और भीतरसे नहीं मिट सकता । राह यही है कि विनम्र भावसे उस अद्वितीयताके साथ

<sup>\* &#</sup>x27;सुनीता ' की आलोचना करनेवाले आलोचककोंको लक्ष्य करके लिखा गया।

समकौता कर लिया जाय । उससे विरोध नहीं ठाना जा सकता । परन्तु, भाषाके प्रयोग मनमाने हों श्रीर चौंकानेके लिए हों तो बुरा है। पाठकको चौंकाये, इसमें तो लेखकका श्राहित ही है, —चौंकाकर वह किसीको श्रपना मित्र नहीं बना सकता । फिर भी, यदि चौंका देता है तो उसे चमाप्रार्थी भी समझिए, — इसे श्रकुशलताका परिग्राम मान लेना चाहिए । श्रगर, श्रपनी श्रोरसे कहूँ कि वह श्राप्रहका परिग्राम नहीं है, तो पाठकको इसे श्रमत्य माननेका श्राप्रह नहीं करना चाहिए।

भाषापर में क्विचित् ही ठहरता हूँ। राह दीर्घ है, यहाँ ठहरना कहाँ ? जब ठहरनेका अवकाश नहीं है तब सोच-विचार कहाँसे हो कि भाषाको ऐसा बनाओ अथवा ऐसा न बनाओ। बनानेसे भाषाके बिगड़नेका अँदेशा है। सोचकर चलनेसे भाषापर व्यक्तिका अहंकार लद जाता है। यों भाषा बढ़िया भी लगे, पर, कृत्रिम हो जाती है। बढ़िया-घटिया तो फैशनकी बातें हैं। फैशन बदलता रहता है। बढ़ियापनका लालच पाकर में कृत्रिम भाषा पाठकको कैसे दूँ ? यदि में पूर्ण तरह परिष्कृत नहीं हूँ तो यह मेरा अपराध है; पर, जो हूँ वही रहकर में पाठकके समन्न क्यों न आऊँ ? बन-ठनकर कैसे आऊँ ? पाठकको तिरस्कार मुभे सहा होगा; पर, पाठकको धोखेमें में नहीं रक्लूँगा। यह विश्वास रक्खा जाय कि में सुगम होना चाहता हूँ, क्योंकि, पाठकसे धनिष्ठ और अभिन्न होना चाहता हूँ ।—साधारण और स्वच्छ रहना चाहता हूँ, क्योंकि, अपने और सबके प्रति संभमशील रहना चाहता हूँ । दर्प दयनीय है। तब, में भला किसकी रुचिको चुनौती देनेकी ठानूँ ?

एक बात श्रीर भी । किताबोंमें प्रेसकी भूलें भी होती हैं । वे ऐसी दत्ततासे किताबमें श्रपनी जगह बना लेती हैं कि श्रति सावधान पाठक भी उन्हें नहीं पकड़ सकता । वे वहाँ वाक्योंके बीचमें जम बैठती हैं और मनमानी करती हैं। दूसरे यह, कि हिंदीमें पंक्चुएशन किसी निश्चित और अनुकूल पद्धतिपर अभी नहीं जम पाया है। उसे स्थिर होना चाहिए। भाषाको वशमें लानेके लिए वह आयुध हिन्दीमें अभी पूरा काम नहीं देता।

फिर यह, कि प्रत्येक परिचयमें कुछ नवीनता होती है। परिचयकी प्रथमता धीरे धीरे जब दूर होगी तब भाषाके पहनावेपर ध्यान गाँगा होता जायगा,—उसकी खात्माके साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। यहाँ घबराहट उचित नहीं है; क्योंकि, पहनावा ही आदमी नहीं है, अतः, वह वृत्ति भली नहीं है जो नवीनताको शनैः शनैः पककर अपने साथ घनिष्ठ नहीं होने देना चाहती।

श्रपने लेखन-कालमें पाठककां हैसियतसे मैंने एक बात सीखी है। वह यह कि जगत्के प्रति विद्वान् बनकर रहनेसे कुछ हाथ नहीं लगता। जो पाना चाहता हूँ वह, इस भाँति, कुछ दूर हो जाता है। जगत्के साथ विद्वत्ताका नाता मीठा नाता नहीं है। विद्वान्के निकट जगत् पहेली हो जाता है, — जगत् श्रक्केय बनता है, श्रीर विद्वान्, उसी कारण, उसे स्पर्दा-पूर्वक क्षेय-रूपमें देखता है। फलतः, विद्वान्में एक रसहीन कुण्ठा श्रीर धारदार श्राप्रह पैदा होता है। जगत् उसके लिए प्रेमकी श्रीर श्रानन्दकी चीज़ नहीं हो पाता। विद्वान् प्रत्याशा बाँधता है कि जगत् उसकी थियरीमें, — उसके 'वाद'में, चौलूँट बैठ जायगा; पर, ऐसा होता नहीं श्रीर विद्वान् श्रपनी प्रत्याशाश्रोंमें विफल श्रतः जगत्के प्रति रूस श्रीर रुष्ट रहता है। विधा-गर्वके उपर जीवन जीनेकी यह पद्धित सम्पूर्ण नहीं है। — यह सिच्चदान-दकी श्रोर नहीं ले जाती। — उपलब्धिकी यह राह नहीं। श्रपना एक 'कोड'

बना लिया जाय और दुनियाके प्रति अधीर और असन्तुष्ट रहा जाय कि वह क्यों सिंधे तौरपर उस 'कोड'में बँधकर नहीं बैठती है,—ऐसे क्या मिलेगा १ इस मनोवृत्तिमें सुधारका नशा मिल सकता है, पर, किसी हित अथवा किसी विद्याकी अभिवृद्धि इस भाँति कठिनतासे ही हो सकती है।

इस वृत्तिसे पाठक बचे तो ठीक । उसे रसप्राही वृत्ति चाहिए । वह अपनेको खुला रक्खे,—जमकर निर्जीव वन गई हुई धारगाएँ अपने पास न रक्खे। विद्वत्ताका बोस्न बोस्न ही है। उससे जीवनानन्दके प्रति खुले रहनेकी शक्ति हस्य होती है।

मैंने अपने सम्बन्धमें पाया है कि जब जब चीज़को स्पर्द्वापूर्वक मैंने अधिकृत कर लेना चाहा है, तभी तब मेरी दिदता ही मुझे हाथों लगी है। और जितना मैंने अपनेको किसीके प्रति खोलकर बहा दिया है उतना ही परस्परके बीचका अन्तर दूर हुआ है और एकता प्राप्त हुई है। ऐक्य-बोध ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और तबसे मैंने जाना है कि आत्मार्पणमें ही आत्मोपलब्धि है, आपह-पूर्ण संग्रहमें लाभ नहीं है।

एक श्रीर तत्त्व ज्ञातव्य है।—कुछ भी, कोई भी, श्रपने श्रापमें महत्त्वपूर्ण नहीं है। कोई कथन श्रपने राव्दार्थमें श्रीर कोई घटना श्रपने सीमित श्रथमें सार्थक नहीं होती। सबका श्रथ विस्तृत है,—वह श्रथ निस्सीममें पहुँचनेके लिए है।—उसी श्रीर उसकी यात्रा है। इससे, सब-अुछ मात्र संकेत रूपमें,—इंगित रूपमें, ही श्रथकारी है। समप्रसे टूटकर श्रपने खंडित गर्वमें वह निरर्थक रह जाता है। निरर्थक ही क्यों,—इस माँति वह श्रनर्थक भी है। इसलिए, प्रत्येक

विवरगाको, जहाँ तक हो वहाँ तक, मूल जीवन-तत्त्वके साथ योग-युक्त देखना होगा।

पुस्तकमें भी यही बात है। हर बात वहाँ पात्रकी मनोदशाकी अपेक्समें आशय-युक्त बनती है। पात्रकी मनोदशाको व्यक्त, आर्थात् पुस्तकगत जीवन-तत्त्वको उद्घाटित, करनेके लिए जो आवश्यक नहीं है वह वर्णान परिहार्य है। ऐसा मोह न लेखकको भला, न पाठकको उचित। 'यह और भी लिख दूँ,—कैसा अच्छा आइडिया है!— अरे! आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हमें यह लेखकने बीचमें कहाँ छोड़ दिया!'—इस तरहकी बातें मोहजन्य हैं। अपने आपमें कुछ उल्लेखनीय नहीं हैं। जो सर्वांशतः पुस्तकके प्रार्णेक प्रति समर्पित और सम्मुख नहीं है वह वर्णान बहुमूल्य होनेपर भी त्याज्य बनता है। ऐसे बाह्य वर्णानपर लेखक अपनी लुब्ध दृष्टि कैसे डाल सकता है! इस भाँति, स्पष्ट है कि, बड़ीसे बड़ी वस्तु भी अनुपयोगी और छोटीसे छोटी घटना भी व्यक्ति और प्रथके जीवनमें विराद्-आशय बन सकती है। तुब्छ इस सृष्टिमें कुछ भी नहीं; किन्तु, यह सृष्टि इतनी अछोर, अपार, अनंत है कि यहाँ बड़ीसे बड़ी चीज़ भी अपने आपके गर्वमें उपहासास्पद हो जाती है।

यहाँ साहित्यकी मर्यादा भी हम समभें। पुस्तकमें और हमारी श्राँखोंने सामनेके ठोस जगतमें अन्तर है। पुस्तक दर्पण नहीं है। साहित्य ज्योंका त्यों बाज़ारी दुनियाके प्रतिबिम्बको अंकित करनेके लिए नहीं है। इस दृष्टिसे साहित्य विशिष्टतर है,—यह विशिष्टता उसकी मर्यादा भी है। साहित्यके नायक और पात्र दुनियाके आदमीकी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ दीन-हीन आदमी भी मन-भरसे ऊँचा तुलता है

श्मीर पुस्तकोंके महापुरुष मिलकर भी तराज्में फूँक जितने भी नहीं तुल सकते। फिर भी,वे सत्यतर हों, तो यह कम सत्य नहीं है।--इस अन्तरको खूब समम लेना चाहिए। पुस्तकके पात्र अशरीरी होते है,--हमारी भावनाएँ ही हैं उनका शरीर !--यों एक ही दम सामाजिक मनुजसे वे अतुलनीय हो जांते हैं। वे नहीं दीख सकते, क्योंकि, जड़ शरीर उनके पास नहीं है। फिर भी, वे सतत रूपसे हमारे सामने हैं, हमारे भीतर हैं श्रीर श्रमर हैं, —ठीक इसीलिए कि वे पंच-भूतजिइत नहीं हैं। उनका अस्तित्व मानसिक है, उनका जीवन-तर्क हमारी जीवन-नीतिसे भिन्न है, वह और ही तलपर हैं और हमारे मनोविज्ञान-शास्त्रका बंधन उनपर नहीं है । हमारी संभव-श्रसंभवकी मर्यादा भी उनपर लागू नहीं है। वे इमारी ही कृति हों और हैं, पर, इमसे कहीं चिरजीवी सूक्ष्मजीवी हैं । वे हमारी Rarefied वृत्तियाँ हैं जी इमोर भीतर घिरी नहीं हैं, बाहर भी नहीं हैं। देखा जाय, तो भीतर श्रीर बाहरसे हम ही उनमें घिरे हैं। साहित्यमें भूत हो सकते हैं श्रीर परियाँ भी हो सकती हैं। वहाँ चर-श्रचर, मानव-श्रमानव, समाज और प्रकृति, देवता और दैत्य,—सब हो ही नहीं सकते प्रत्युत सब आपसमें एकम-एक भी हो जा सकते हैं। गूँगी पृथ्वी अपनी सूनी, फटी, तप्त आँखोंसे ताकती रहकर काले रोषसे घमइते हए बिजलीसे भरे आसमानमेंसे कर कर आँस खींच ला सकती है और उस आदमीको अपनी अथाह करुगामें चमा कर सकती है जो इन ऑस्ट्रओंमें फरती पीरको बस, बारिश कहकर विद्वान बना बैठा है । वहाँ समन्दरकी मञ्जली उद्दकर सातवें त्र्यासमानमें बैठे परमात्माके पास भी फरियाद ले जा सकती है और न सुननेपर घोषणा कर सकती है कि परमात्मा दयाछ नहीं है।—यह सब कुछ हो सकता है। जो अपनी विज्ञानकी खोजमें सचा है, वह जानता है कि मानव परिमित है, पंगु है। वह जानता है कि जो 'मानवीय' है कूठ है, अगेर कूठका सहारा लेकर ही बेचारा मानव सत्यकी अगेर बढ़ सकता है। समस्त ज्ञान छल-ज्ञान है। यहाँ सत्याभिमुखता ही सत्य है।

आराय मेरा, भूठकी बढ़ाईसे पाठकको आतंकित करना नहीं है। सीमित धारणाओं मेंसे उठाकर पाठकको असीममें पटक देने जैसी भी इच्छा नहीं है। हमारा वहाँ वरा भी नहीं। उिद्ध मात्र यह दिखाना है, कि हम अपनी ससीमता सत्यपर जब ओढ़ाते हैं तब मानो अपनी ही तुच्छता स्वीकार करते हैं। यदि हम असीमको और अरूपको स्वरूपवान् बनाकर ही हृदयंगम कर सकते हैं, तो अवश्य ऐसा करें। ऐसा करे बिना गित कहाँ १ पर, हमारा सब-कुछ मात्र इस प्रतीतिके पारस-स्पर्शसे स्वर्ण बन जाता है कि हममें अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है, हमारे ज्ञान-विज्ञानकी यात्रा अज़्यकी ओर है। यह प्रतीति नहीं तो हमारा सब-कुछ मिटी ही है।

इसीसे जिज्ञासा एक वस्तु है स्वप्न श्रीर । साहित्य मर्यादा-हीनता नहीं है, जिज्ञासा संशय नहीं है। पुस्तक पात्रोंमें उनकी श्रपनी ही एक एक मर्यादा होती है। उनका तर्क उनके ही भीतर सिनिहित रहता है। मनोविज्ञानकी किसी प्रवेशिकामेंसे उनका नियामक नियम नहीं निकाला जा सकता। यदि पुस्तक के चरित्र हमारी इस दुनियाके श्रादमियोंके श्रनुरूप चलते दीखते हैं तो इस हेतु नहीं कि वैसी श्रनुरूपता उनका लक्ष्य है, प्रत्युत, केवल इसलिए कि उस

अनुरूपताके सहारे लेखक अपनेको दुनियाके उन लोगोंके निकट और उन्हें अपने निकट पहुँचाना चाहता है। किन्तु, साहित्यकी प्रेरणा आदर्श है। जब तक वह है (और वह तो सर्वधा सनातन है), तब तक चरित्र आदर्शानुगामी होंगे, जगदनुगामी नहीं भी हो सकते हैं। उनका हक है कि वे सामान्य पथपर न चलें, सामान्यतया साधारण न हों, किसी भी परिचित पद्धतिका समर्थन न करें और दुस्साहिसक होकर भी उर्द्भगामी बनें।

इस स्थलपर वे शब्द दोहराये जा सकते हैं जो ' सुनीता ' पुस्तककी प्रस्तावनामें आ गये हैं; वे बहुत कामके माछ्म होते हैं।

'....पुस्तकमें रमे हुए लेखकको जैसे चाहो सममो, किसी पात्रमें वह अनुपस्थित नहीं है और हर पात्र हर दूसरेसे भिन्न है। पात्रोंकी सब बातें लेखककी बातें हैं, फिर भी, कोई बात उसकी नहीं है; क्योंकि, उसकी कहाँ?—वह तो पात्रोंकी है। कहानी सुनाना लेखकका उदेश्य नहीं। (उन सबका नहीं जो अपने साहित्यमें जीवन-लक्ष्यी हैं।) इस विश्वके छोटेसे छोटे खरडको लेकर चित्र बनाया जा सकता है। उस खंडमें सत्यके दर्शन पाये जा सकते हैं और उस चित्रमें उसके दर्शन कराये भी जा सकते हैं। जो ब्रह्माएडमें है वह पिएडमें भी है।....थोड़ेमें समप्रताको दिखाना है...।'

असल बात उस मॉकिको देना और लेना है जिसको लेकर अन्तर शब्दमें खो गये हैं,—शब्द वाक्योंमें और वाक्य पुस्तकके प्राणोंमें। अपने आपमें वाक्य भी निरर्थक है, शब्द भी निरर्थक हैं, अन्तर भी निरर्थक हैं। वे अपनेमें गुलत भी नहीं हो सकते, सही भी नहीं हो सकते। वे वही हो सकते हैं जो हैं; और वे मात्र जड़ हैं। उनकी सार्थकता उस जीवन-तत्त्वके वाहन होनेमें है जिसकी सेवामें वे नियोजित हैं।

वह जीवन-तत्त्व मनोविज्ञानिक नहीं है। वह व्यवहारिसद्ध नहीं, लोकस्वभावसे घिरा नहीं। वहाँ हमारा ज्ञान-विज्ञान लय होता है, जैसे नदियाँ समुद्रमें लय हो जाती हैं। वही इन सबको फिर पोष्ण भी देता है, पर, वह इन सबसे अस्तीत है, इनकी रक्ताके दायित्वसे वह परिबद्ध नहीं है, क्योंकि, वह तो उनकी आत्मा है।

पुस्तकके भौतिक विवरण भी इसी भाँति स्वाधीन समके जावें जैसे सजीव पात्र । पुस्तकका हरिद्वार (प्रेमचंदकी 'कर्मभूमि'का) भूगोलवाला हरिद्वार नहीं है । ह्यूगोका पैरिस फांससे अधिक ह्यूगोका है । वह नकरोमें नहीं हो सकेगा, क्योंकि, वह ह्यूगोके मनमें ही होने लायक था । किन्तु, नामोंमें क्या है १ पैरिसका वर्णन देनेवाली हर कोई पुस्तिका तो अपने लेखकको ह्यूगो नहीं बना दे सकती । इससे, उचित है कि, पाठक इनपर अटके नहीं । इस प्रकारकी स्थान-रूपकी प्रामाणिकता कोई बहुत अंतिम वस्तु नहीं है ।

ये ऊपरी बातें हैं। वैसी त्रुटियाँ तो होती ही हैं। कहाँ वे नहीं होतीं ! खंडित करके देखा गया चित्र धब्बोंके अतिरिक्त क्या दीखेगा ! प्रत्येक लेखक अपने लेखमें वर्कमैनशिपकी ऐसी अनेक भूलोंको आलोचकके हाथों खयं गिरफ्तार करा दे सकता है। सच पूजा जाय तो इस दृष्टिसे सब-कुछ भूल ही है। ठीक Perspective पास न हो तो कौन चित्र अधुन्दर नहीं है ! पर, इस प्रकारकी तृटियाँ लेखककी चिन्ताका विषय नहीं हैं। आलोचकके लालचका विषय भी उन्हें नहीं होना चाहिए। जिसके लिए आलोच्य विषय

कलेवर है, लेखकका हृदय उसकी श्रोर भूखी निगाहोंसे देखता रह जाता है। कलेवरके भीतरसे तो फॉक हृदय रहा है। वह हृदय श्रापनी स्वीकृति चाहता है, वह श्रापनेको पहिचनवाना चाहता है। जो कलेवर लेकर उसीके साथ शल्य-क्रिया करते श्रोर हृदयको छूछा समक छोड़ देते हैं, उनको कृतज्ञ दृष्टिसे देख सकनेके लिए वह हृदय तरसता ही रह जाता है।

एक आलोचकने रिवनानूके 'घर और बाहर'का जिक्र किया।
मुझे इससे खुशी हुई। दिन हुए मैंने वह पुस्तक पढ़ी थी। तब मेरा
लिखना आरम्भ न हुआ। था। मुझे अब भी उसकी याद है।
बेशक जो 'घर और बाहर'में है वही 'सुनीता'में भी है।—वही समस्या
है। अनजाने ऐसा नहीं हो गया है, जान-बृझकर ऐसा हुआ है। किन्तु,
'घर और बाहर'की समस्या रिवनानूकी समस्या तभी तो बनी, जब कि
वह जगत्की समस्या है। उसे उस रूपमें रिवनानूसे पहले भी लिया
गया, उन्होंने भी लिया, और पीछे भी लोग लेंगे। जगकी केन्द्रीय
समस्याको व्यक्ति-हृदयकी परिभाषामें रखकर जब भी देखा और
सुलझाया जायगा, तब उसका वही रूप रहेगा।

समस्या सदा तिखूँट है। जगतमें मूल पत्त दो हैं—'स्व' और 'पर'। 'स्व', यानी 'मैं'। 'मैं', अर्थात् भोक्ता और ज्ञाता। 'पर' अर्थात् भोग्य और ज्ञेय। अपनेको भोक्ता मानकर अपनी भोग्य बुद्धिके परिमाणके अनुसार 'मैं' 'पर'को फिर दो भागों में बाँट डालता हूँ—पहला जो मेरा है, दूसरा जो मेरा नहीं है। इसी स्थानपर समस्या बन खड़ी होती है। जिसे 'मेरा' माना उसपर में ५८

कब्जा चाहता हूँ, जो 'मेरा ' नहीं है उससे विरोध ठानता हूँ। इस भाँति, 'में ' जीता और बढ़ता हूँ।—यही जीवनकी प्रक्रिया है।

असलमें 'स्व ' श्रोर 'पर'का विभेद माया है। जीवनकी सिद्धि उनके भीतर अभेद-अनुभूतिमें है। पर अभेद कहनेहीसे तो संपन्न नहीं हो जाता,—उसीके लिए है साधना, तपस्या, याग-यज्ञ। जाने अनजाने प्रत्येक 'स्व ' उसी सिद्धिकी श्रोर बद रहा है। कुळु लोग वस्तु-जगत्को अपने भीतरसे पाना चाहते हैं, दूसरे उसे बाहरसे भी ले रहे हैं। संसारमें इस प्रकारकी द्विमुखी प्रवृत्तियाँ देखनेमें आती ही हैं जिन सबके भीतरसे 'स्व' विशद ही होता चलता है,—'भेरा'का परिमाण संकीर्ण न रहकर विस्तृत ही होता है। जितना वह 'में ' विशद और विस्तीर्ण होता है, अहंकारके भूतका जोर उसपरसे उतना ही उतरता जाता है।

'मैं ' श्रीर ' मेरा ' इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति श्रपना घर बनाता है। उस घरमें व्यक्ति श्रपना विसर्जन देता श्रीर शेष विश्वसे श्राहरण करता है।—दुनियामें से कमाता है, घरमें खर्च करता है; जगत्से लड़ता है, घरकी चौकसी करता है; संसारपर श्रपनी शक्तिका परीक्षण करता है, घरमें प्रेमका श्रादान-प्रदान। घर उसके लिए हाट नहीं है। इस 'घर'का ही नाम विकास-क्रमसे परिवार, नगर, समाज, जाति, राष्ट्र श्रादि होता है।

इसलिए, अगर समस्याको आब्जेक्टिय विज्ञानकी राहसे नहीं सब्जेक्टिय कला और हृदयकी राहसे अवगत और आयत्त करना है, तो उसका यही तिखूँट रूप होगा—मैं, मेरा, मेरा नहीं।

श्रव यहाँ एक श्रीर भी तत्त्व है जिसे मैं श्रपना मानता हूँ;

श्रधीत, मेरी संपत्ति, मेरी चीज़ श्रादि,—वह भी श्रपने श्रापमें श्रहं-रात्य नहीं है । उसमें भी सब्जेक्टिविटी है । फिर भी, जो श्रंश मेरा बन चुका है उसकी सब्जेक्टिविटी कुळु श्रमुगत हो गई हुई है । इसीसे, समस्याके चित्रणमें मानव-सम्बन्धोंकी श्रपेत्वा 'मेरा'का प्रतीक बन जाती है पत्नी । पत्नी घरका केंद्र है । वह 'मेरी ' है पर स्वयं भी है, श्रमुगत है पर जड़ पदार्थ नहीं है,—सहृद्य है श्रीर उसमें भी व्यक्तित्व है ।

इन स्त्रामी और पत्नीके साथ ही, किसी कदर उनके बीचमें, आता है तीसरा व्यक्ति जो 'पर'का प्रतीक है। यह भी एकदम अपिचित नहीं है (अपिचित कैसे हो सकता है भला १) प्रत्युत स्पृह्णीय है, और वह स्वाधीनतापूर्वक प्रबल है।

कि रवीन्द्रने 'घर'में 'बाहर'का प्रवेश कराया। 'घर' इससे विक्षुच्ध हो उठा है। वहाँ 'बाहर ' संदीपके रूपमें अनिमंत्रित है पर प्रवल है। 'घर'की विज्ञुच्धता गहन होती जाती है; मानी, 'बाहर'के धकेसे घर टूट जायगा। 'बाहर'का धका दुर्निवार है, सर्वप्रासी है। समस्या घोरतरसे घोरतम होती जाती है। तब क्या होता है!—तब कुछ होता है जिससे समस्या बन्द हो जाती है। संदीप पलायन कर जाता है। पत्नी मुझकर पतिके प्रति क्षमाप्रार्थिनी बनती है और फिर पत्नीत्वमें अधिष्ठित होती है। एवं, मानो तय होता है कि,'घर'को 'बाहर'के प्रति निरमिलाषी विमुख होकर ही बैठना होगा।

'कवि'की लेखनीकी समता ही क्या ! वह अतुलनीय ही है। पर मेरे मनको समाधान नहीं मिला। 'वर ' अपने आपमें अपनेको 'वाहर'के प्रति दुष्प्राप्य और प्रतिकृल बनाकर बैठे और उस ' बाहर'को सर्वथा बहिष्कृत और विरुद्ध बनाये रक्खे,—क्या यह समाधान है ? क्या यह सिद्धि है ? यहाँ अभेद कहाँ है, यहाँ तो भय है। प्रेम कहाँ है, यहाँ तो अप्रेम भी है।—ऐसा हो तब तो समस्या ही क्या हुई ! ऐसा कुळ समाधान क्या चिर-प्राप्त अहंसिद्ध कंज्वेंटिव समाज-नीतिमेंसे भी नहीं प्राप्त हो सकता ?

सो, मनके इस तरहके असंतोषका भी ' सुनीता'के जन्ममें प्रभाव है। मैंने 'सुनीता'में अपनी बुद्धिके अनुसार दुस्साहसपूर्वक भी समस्याको ठेलकर आगे बढ़ाया है। मैंने इसमें अपनेको बचाया नहीं है और वहाँ तक मैं उसके साथ चला हूँ जहाँ तक समस्याने चलना चाहा है।

क्या ' सुनीता'का ' घर ' टूटा है ? नहीं, वह नहीं टूटा । क्या उस 'घर'को 'बाहर'के प्रांत बंद किया गया है ? नहीं, ऐसा भी नहीं । दोनोंमेंसे कौन किसके प्रांति सहानुभूतिसे हीन है ? शायद कोई भी नहीं ।

दोनों शास्त्रत रूपमें क्या परस्परापेक्षाशील नहीं हैं ?

मैंने, चुनाँचे, समस्योक रूपमें भी कुछ भिन्नता देखी और रखी है 'बाहर'को निरे आक्रमणके रूपमें मैंने 'घर'के भीतर नहीं प्रविष्ट किया । हरिप्रसन्न (पुस्तकमें वही 'बाहर'का प्रतीक पुरुष है ) किंचित प्रार्थी भी है । वह निरा अनिमंत्रित वहाँ नहीं पहुँचा, प्रत्युत् वहाँ मानो उसकी अभीष्टता है । उसके अभावमें 'घर 'एक प्रकारसे प्रतीच्चमान् है । वहाँ अपूर्णता है, वहाँ अवसाद है,—मानो उस 'घर'में 'बाहर'के प्रति पुकार है । इधर हरिप्रसन्न स्वयं अपने आपमें अधूरेपनके बोधसे मुक्त नहीं है; और वह जैसे

एक प्रकारके उत्तरमें श्रीर एक नियतिके निर्देशसे ही एक रोज अनायास ' घर'के बीचमें श्रा पहुँचा है। पहुँच कर वह वहाँ स्वत्वारोपी लगभग है ही नहीं। अपनेसे विवश होकर ही जो है सो है।

कवीन्द्रका 'घर ' मिन्न है श्रीर 'बाहर' भी भिन्न है । वह 'घर' श्रात्म-तुष्ट-सा है, मानो 'बाहर' उसके निकट श्रभी श्रनाविष्कृत है । 'बाहर'का आगमन वहाँ एक रोज श्रप्रत्याशित श्रयाचित घटनाके रूपमें होता है । वह संदीप मित्र है; पर, यह मित्रव उसके व्यक्तित्वका श्रप्रधान पहछ है। मानो मित्र होना उसे मात्र सहा है। वह श्राप्रहशील है, श्रधिकारशील है, —मानो सहानुभूतिशील है ही नहीं। घरकी रानीका संदीपकी श्रोर खिंचना स्पष्ट गिरना है। जैसे संदीप श्रहेरिया है, जाल फैलाता है, श्रीर मक्खी फँसनेको ही उस श्रोर खिंच रही है। संदीप इस तरह कुछ श्राति-मानव, —श्रप-मानव हो उठता है।

तदनुकूल भिन्नता सुनीता श्रीर किनिक्षी मधुरानीमें भी है।
मधुरानी बीचमें मानो स्खलन-मार्गपर चलकर श्रन्तमें प्रायश्चित्तपूर्वक
पित-निष्ठामें पुनः प्रतिष्ठित होती है। संदीपका गर्व खर्व होता है
श्रीर मधुरानीकी मोह-निद्रा भंग होती है। संदीपके लिए पलायन ही
मार्ग है; क्योंकि, मधुरानी श्रव पित-परायणा है।

सुनीताको पितपरायगाता इतनी दुष्प्राप्य किसी स्थलपर नहीं हुई है कि प्रायश्चित्तका सहारा उसे दरकार हो। पितमें उसकी निष्ठा उसे हरिप्रसन्नके प्रति और भी स्नेहशील और उद्यत होनेका बल देती है। श्रारम्भसे उसकी श्राँख खुली है श्रीर अन्त तक जो उसने किया और उससे हुआ है, उसमें वह मोह-मुग्ध नहीं है। आरम्भसे वह जागरूक है श्रीर कहीं गृहिगी-धर्मसे च्युत नहीं है। उस ' घर' में अन्त तक इतना स्वास्थ्य है कि हरिप्रसन्नको हठात् स्मृतिसे दूर रखना उसके लिए जरूरी नहीं है। प्रत्युत, हरिप्रसन्नके प्रति सदा वह 'घर' अपना ऋगा मानेगा और उसकी याद रक्खेगा।

असलमें 'घर' श्रीर 'बाहर'में परस्पर सम्मुखता ही में देखता हूँ । उनमें कोई सिद्धान्तगत पारस्परिक विरोध देखकर नहीं चल पाता।

रवीन्द्र कि हैं। अपनी भाव-प्रविणतामें मानवको उसके मानवीय कॉन्टेक्स्टसे उठाकर उसे अतिमानुषिक बना देनेकी उनमें ज्ञमता है। यह उनकी शैलीकी विशेषता है। यह उनकी दक्ता उपन्यास-पाठकके बूतेसे बड़ी चीज भी हो सकती है। नित्य नैमित्तिक जीवनके दैनिक व्यापारकी संकीर्णतासे किवके उपन्यासका पात्र सहज उत्तीर्ण है। दुनियाके धरातलसे उठकर कि हाथों वह दार्शनिक भावनाओं के धरातलपर जा उठता है। वहाँ उसके लिए विचरण अधिक बाधाहीन और उसकी संभावनाएँ आधिक मनोरम बनती हैं।

पर, हर किसीको वह सामर्थ्य कब प्राप्त है ? उपन्यासकारको तो कदाचित् वह अभीप्तित भी नहीं। 'सुनीता'के पात्रोंके पैरोंको में इस धरतीके तलसे ऊँचा नहीं उठा सकता ! न वहाँ मेरी क्षमता है, न कांक्षा है । फिर भी, में उनके मस्तकको धूलमें नहीं लोटने दूँगा,—वे आसमानमें देखेंगे । इस दृष्टिसे सुनीताके पात्रोंका बनना असाधारण भी हुआ है । फिर भी, उनके चित्रणमें साधारणताके सम्मिश्रणकी कमी नहीं है । इससे 'सुनीता' पुस्तक अतिशय भावनात्मक नहीं हो सकी,—उसके अवयवोंमें पर्याप्त मात्रामें स्थूल साधारणता है ।

खैर, वह जो हो। याद रखनेकी बात यह है कि हमारा ज्ञान त्र्यापेतिक है। वह श्रपूर्ण है। जगत्की विचित्रता उसमें कहाँ श्रमाती है ? अपनेको मानय कब पूरा जान सका है ? जाननेको रोष तो रह ही जायगा । इसलिए, सदा वह घटित होता रहता है जो हमारे ज्ञानको चौंका देता है । Truth is Stranger than Fiction के, नहीं तो, श्रोर माने क्या है ? Truth को क्या यह कहकर बहिष्कृत करें कि वह ज्ञात नहीं है ? तब फिर बढ़नेके लिए श्रास क्या रक्खें ? जीवनकी टेक किसे बनावें ?

त्र्यालोचकके समज्ञ में नत-मस्तक हूँ। सविनय कहता हूँ कि ' जी हाँ, मैं बुटिपूर्गा हूँ। श्रापको संतोष नहीं दे सका इसके लिए क्तमाप्राधी हैं। शायद, में आपकी चिन्ताके योग्य नहीं हैं। पर जब त्र्याप जज हैं, तब अभियुक्त बने ही तो मुभे गुजारा है। क्या हम दोनों बराबर त्र्याकर मिल नहीं सकते ! मान लीजिए कि आप जज नहीं हैं. श्रीर भूल जाते हैं कि मैं श्राभियोगी हूँ, तब उस भाँति क्या आदमी आदमीकी हैसियतसे हम एक-दूसरेको ज्यादा नहीं पायेंगे ? में जानता हूँ, जजकी कुर्सीपर बैठकर श्रमियुक्तको कठघरेमें खड़ा करके उसके श्रमियोगकी छान-बीनका काम करनेमें श्रापके चित्तको भी पूरा सुख नहीं है। तब क्या चित्तका चैन ऐसी चीज नहीं है कि उसके लिए त्राप त्रपनी ऊँची कुरसी छोड़ दें ! त्राप उस कुर्सीपर मुफसे इतने दूर, इतने ऊँचे, हो जाते हैं कि मैं संकुचित होता हूँ। आप जरा नीचे आकर हाथ पकड़कर मुफ्ते ऊपर तो उठावें. श्रीर फिर चाहे भले ही कसकर दो-चार भिड़ाकियाँ ही मुक्ते सुनावें। क्योंकि, तभी मेरे मनका संकोच दूर होकर मुक्ते हर्ष होगा। श्रीर तब, श्राप पार्येंगे कि और कुछ भी हुँहो, मैं आपका अनन्य ऋगी बना हूँ।'

## जीवन श्रीर साहित्य

भाइयो,

आपके सामने मैं साहित्यके कानूनोंको नहीं गिनाना चाहता। बहुत-सी किताबें यह काम करती हैं, लेकिन, कानूनोंके आसरे चलकर आप साहित्यको असली चीज़को नहीं पा सकते। इसलिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे विचारोंको मेरे विचार ही सममें,—किसी तरहकी प्रामाशिकता उन्हें न दें। वैसे, किताबकी बातें भी तभी सच होती हैं जब कि उनके पीछे आपकी अनुभूति भी हो, आपका दिल गवाही दें।

ताकृत बदलती रहती है। आज जो बड़ा है वह पचास वर्षकी दूरीपर क्षुद्र हो जाता है। आज ईसा बड़ी शक्ति है, लोकिन, अपने जमाने में उसकी मान्यता नहीं थी, यहाँ तक कि दुनियाको लाचार होना पड़ा था कि उसे सूली दे दे। उस समयके पैमाने हमें यह भी बताया कि वह नाचीज़ है, लेकिन, आजके पैमाने हमें वह भी बताया कि वह नाचीज़ है, लेकिन, आजके पैमाने हमें हम देखते हैं कि हम उसे पूजा ही दे सकते हैं। सस्य आत्तिम नहीं है। हम उसपर आपति (=question) करते हैं,—जब हमें दीखता है कि हम इतने बड़े संसारमें छोटे-से हैं तब सोचते हैं कि हम मर क्यों न गये ? लेकिन, हमारा छोटापन ही हमें ज़िन्दा रखता है,—हमारा इच्छाएँ और हमारा ज्ञान भी बन्धन है पर वह हमें जीता रखता है। हमें ज्ञानमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अज्ञानी हैं।

बाहिरी ऊँच-नीचको देखकर हम दंभ करने लगें या अपनेको

छोटा अनुभव करें, तो यह गृलत चीज़ है। हमें सीमाओंसे ऊपर उठना है। विभाजन एक तरहसे ज़रूरी है,—हमारी लाचारी है, लेकिन, अगर हम उसमें एकताको भूल जाते हैं तो वह एक क़ैद हो जाती है।

हमारी असमर्थताएँ श्रीर सीमाएँ हमें बाध्य करती हैं कि हम समाजमें दर्ज़ीको, अणियोंको देखें, उनका अनुभव करें। इतना तो हम सीख गये हैं कि समय मात्र बड़ा-छोटा नहीं बनता, पर, जो श्रॅंग्रेजी पद-लिख सकता है वह बड़ा माना जाता है श्रीर स्वयं भी अपनेको बड़ा मानता है; क्योंकि, वह कहता है कि मैं पैसेके ज़ोरसे नहीं, श्रक्तके ज़ोरसे ही, बड़ा बना हूँ। यह भी दम्भ ही है। हमें एक-दूसरेको विशिष्टता देकर भी बराबर ही रहना है श्रीर हम रह सकते हैं।

श्राप कह सकते हैं कि यह सपना है,—हमारी वास्तविक दुनियामें ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि ऐसा मानना भी दम्भ हो सकता है। मैं श्रापसे नहीं कहता कि श्राप वास्तविक जीवनमें ऐसा समिनिए। यहींपर साहित्यका काम श्राता है। हमारे जीवनके पैमाने साहित्यमें काम नहीं करते। एक गरीब हमारे पाससे निकल जाता है, उसे देखकर हम नहीं पिघलते, लेकिन, साहित्य हमें उसपर रुला सकता है। इससे भी श्रागे, वह हममें इस समस्याकी जड़ खोदनेकी इच्छा भी पैदा करा सकता है। इस प्रकार, हमारे मौलिक श्रसाम्य (=Unbalance) को वह दूर करनेकी प्रेरणा देता है। साहित्यमें हमारे विदेष श्रीर दम्भ दूर होते हैं। साहित्य वह चीज़ है जो हमें इस फ़र्क़के नीचे एकता देखनेको बाध्य करती है श्रीर हमें शांति दिलाती है,—वह उस गहरी भीतरी सचाईको दिखाती है जो बाहरी सचाईके नीचे है।

दूसरी बात जिसपर कि साहित्यका असर है,—वह है हमारा घर । घर क्या है ? पहले घर होते थे तो उसका मतलब होता था कि लोग अपनेको घर लेते थे । आजकल बंगले हैं जो खुले रहते हैं । कहा जा सकता है, कि उस दिनके लोग आजसे अधिक मज़बूत थे, लेकिन, वह बंद रहनेकी वजहसे नहीं था। वह इसलिए था कि उन्हें अधिक से अधिक खुले मैदानमें और संघर्षके जीवनमें रहना पड़ता था। कमसे कम, घरमें दरवाज़ा जरूर चाहिए। नहीं तो, उसमें रहनेवाला दम घुटकर मर जाएगा। एक आदर्श यह भी हो सकता है,—जीवन ऐसा भी हो सकता है, कि हम घर ही क्यों बनाएँ ?—हरएक छतके नीचे ही अपना घर हो। इस आदर्श जीवनकी बात आपसे नहीं कहूँगा। घर हमें चाहिए, लेकिन, द्वार उसके खुले रहें। वैसे घर हम चाहे कहीं बना सकते हैं,—हिन्दुत्वमें, इस्लाममें, हिन्दीमें, उर्दूमें,—चर हो पर द्वार खुला रहे। यही है साहित्यका दूसरा उद्देश या function!

कहानी लिखी गई, पढ़ी गई, मनोरजन हो गया।—पर अनाज तो नहीं मिला ! आप पूळें कि तब साहित्यकी बात क्यों करते हैं ? पेट भरनेका,—रोज़गारीका कोई नुस्खा बताइए ! बादमें आर्ट को भी देखेंगे । लेकिन, आपको एक बात महसूस होनी चाहिए । आपको खाना ज़रूरी हो गया है, तभी तो आपमें उसकी माँग है ? जिस चीज़की चाह नहीं वह आप नहीं माँगते।—हवा आप नहीं माँगते। इसी तरह, कहा जा सकता है कि, हम साहित्यकी माँग नहीं करते, क्योंकि, हम उसकी कमीको अनुभव नहीं कर पाये। यदि आपमें साहित्यकी माँग नहीं तो यही कारणा है कि आप असली गहरी चीज़ोंसे आँख फेरे हुए हैं। यदि कोई आपको रोटी बनानेके लिए अनाज नहीं देता, किवता करता है, तो यह न समिक्कए कि वह वेवकूफ है। वह जानता है कि वह आपको पेटकी चीज़ नहीं दे रहा है और यह भी कि आप कृतज्ञ नहीं होंगे। लेकिन, यह मत समिक्कए कि वह ऐसा काम कर रहा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी हवाको जो स्वच्छु रखता है आप उसकी ओर घ्यान नहीं देते।— साहित्यिक आपके ख़्यालकी दुनियाको साफ रखता है। दूरदर्शी पहले यह देखता है कि ख़्यालकी दुनियाको साफ रखता है। जो वात वास्तिविक दुनियामें आती है वह पहिले हमेशा ख़्यालकी,— आइडियाकी, दुनियामें हो चुकी होती है। क्रांति जहाँ भी हुई है पहिले मनमें हुई है। गाँधी हमारे संसारमें रहता है, फिर भी, वह पहिचानता है कि हमारे मनमें क्या दूपित है। इसीलिए, वह महातमा है, न कि इसीलए कि वह हमसे भिन्न है या कमज़ोर है।

साहित्य हमारी सुख श्रीर तृप्तिकी भावनाश्रोंसे ऊपर है। जिसमें तृप्तिकी भाँग है, वह चीज़ साहित्य हमें नहीं दे सकता। वह हमें एक चटनी दे सकता है जो भोजनका ज़ायका बढ़ा सकती है, लेकिन, वह श्रीयक सीधी, रूखी श्रीर मौलिक या Fundamental चीज है।

सत्य बड़ी भयङ्कर चीज है। हम जब समभते हैं कि हममें यह है, वह है, तब हम दम्भमें पड़ते हैं। फिर, सत्य ही उसे काटता भी है। यह बारीकी है। आपको तो यही देखना चाहिए कि लेखक आपमें कोई प्रतिच्चिन उठाता है! आपको निकट खींचता है!—यदि हाँ, तो वह साहित्य है। वह अपना सुख दूसरेको देता है, दूसरेका सुख माँगता है। जायदाद नहीं माँगता, दूसरेके दुखहीको बँटाता है श्रोर निरंतर श्रपना दान देता रहता है। इसीमें उसकी सफलता है।

श्राज फिर ईसा पैदा हो सकता है और हम फिर उसे सूली दे सकते हैं, लेकिन, यह नहीं हो सकता कि उसका प्रेमका सन्देश कभी फलित न हो।

किसी ज़मानेमें मुक्ते डिक्शनरीसे प्रेम था, मैं चाहता था कि उसके द्वारा व्यपना शब्द-ज्ञान बढ़ा लूँ ब्यौर दूसरोंपर रीब डालूँ। लेकिन, ऐसे मैंने एक शब्द भी नहीं सीखा, क्योंकि, मैंने डिक्शनरीका दुरुपयोग किया। उसका टीक उपयोग यह है कि जब मुश्किल हुई तब हमने उसमें खोजा ब्यौर उत्तर पाया। पुस्तकोंके बारेमें भी ऐसा ही समिक्तए। हमें रहना है दुनियामें, किताबोंमें नहीं। किताबोंमें,— पुस्तकालयोंमें, कोई ज्ञान नहीं है। उनसे तभी लाभ है जब कि हममें माँग हो,—तड़प हो कि हम पाएँ। पुस्तकसे ब्यापका सम्बन्ध हो सकता है तो जीवनके द्वारा ही। जिल्दसाज़ किताबको जानता है उसकी जुज़से, विक्रेता जानता है उसकी किमतसे, लेकिन ब्यापको गहरे जीवनके ही ज़िरयेसे उसे जानना चाहिए; क्योंकि, इसी जिज्ञासाके उत्तरमें साहित्य उत्पन्न होता है।

#### प्रश्नोत्तर

प्रश्न—साहित्यका जीवनसे क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर—जीवनकी अभिन्यक्तिका एक रूप साहित्य है। कहा जा सकता है कि न्यक्ति-जीवनकी सत्योन्मुख स्क्रित जब भाषाद्वारा मूर्त और दूसरेको प्राप्त होने योग्य बनती है, तब वही साहित्य होती है।

प्रश्न--क्या साहित्यके बिना जीवन अपूर्ण है ?

उत्तर—कहना पड़ेगा कि अपूर्ण ही है। अपूर्ण न होता तो साहित्य जन्मता ही क्यों? यह तो जातिकी और इतिहासकी अपेक्संस समिक्ष्ण व्यक्तिकी अपेक्संस आप पूळु सकते हैं कि स्वप्नके बिना क्या व्यक्ति नहीं जी सकता ? असल बात तो यह है, कि स्वप्नके साथ भी व्यक्ति अपूर्ण है। क्या स्वप्न किसी क्षण भी सम्पूर्णताका आकलन कर सकता है? पर वह सम्पूर्णताकी और उड़ता तो है, उसे छूता तो है; फिर भी, स्वप्नके योगके साथ भी व्यक्ति क्या अपूर्ण नहीं है? स्वप्नके बिना तो है ही। तब, आप उत्तर यही समकें कि साहित्यके साथ भी जीवन सम्पूर्ण नहीं है। इतना अवश्य है कि साहित्यके विना तो वह और भी अपूर्ण है। अपूर्णताका आधार लेकर जो सम्पूर्णताकी चाह प्राणीमें उठती है, वही साहित्यकी आत्मा है।

प्रश्न—रोटी मुख्य है या साहित्य ?

उत्तर—यह सवाल तो ऐसा है जैसे यह पूछना कि जब आप पानी पीते हैं, तो हवाकी आपके लिए क्या ज़रूरत है श्रादमी सिर्फ पेट ही नहीं है । और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पेट भी वह चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ रोटीकी ही ज़रूरत हो,--हृदय बिना पेटका भी काम नहीं चलता। जब आपने रोटीके मुकाबिलेमें साहित्य रक्खा है, तो मैं समऋता हूँ श्रापका श्राशय किसी जिल्द बँधी पोथीसे नहीं है। श्राराय उस सक्ष्म सौन्दर्य-भावनासे है जो साहित्यकी जननी है। मैं तो उस स्थितिकी भी कल्पना कर सकता हूँ जब रोटी छूट जायगी, साहित्य ही रह जायगा । जातीय श्रादर्श रोटी नहीं है,--रोटीमें नहीं है। रोटी तो जीनेकी शर्त मात्र है। रोटी ही क्यों, क्या त्र्योर प्राकृतिक कर्म नहीं हैं जो जीवनके साथ लगे हैं ? लेकिन, उनके निमित्त हम नहीं जीते और न उनके लिए हम मरते हैं। त्र्यादर्श रोटीमय नहीं है,---रोटी-सा पदार्थमय भी नहीं है। वह चाहे वायवीय ही हो. लेकिन, उस आदर्शके लिए हम मरते रहते हैं, - उसीमेंसे मरनेकी शक्ति पाते हैं । साहित्य उस आदर्शको पानेका. उसे मूर्त करनेका, प्रयास है । रोटीके बिना हम कई दिन रह लेंगे, ह्वाके बिना तो कुछ चागोंमें ही हमारा काम तमाम हो जायगा,---साहित्य उस हवासे सूक्ष्म, किन्तु, उससे भी ऋधिक ऋनिवार्य है। लेकिन, साहित्य त्र्योर रोटीमें विरोध ही मला त्र्यापको कैसे सूमा ? वैसा कोई विरोध तो नहीं है। यह ठीक है कि जो रोटीको तरसता है उसके फैले भूखे हाथोंपर साहित्यकी किताब रखना विडम्बना है। लेकिन, यह भी ठीक है कि भारतके भूखे कृषक-मृजूर रामायराके पाठमेंसे रस लेते हैं। उनके उस रसपर प्रश्न करना, उसे झीन लेना, भी क्या निरा अपसम्भव नहीं है ? अन्तमें, मैं कहुँगा कि आपके प्रश्नमें संगति नहीं है। साहित्य आदमीसे सर्वथा अलग करके रखी जानेवाली चीज नहीं है। रोटीका अस्तित्व मनुष्यसे अलग है, साहित्यका वैसा अलग है ही नहीं।

# हिन्दी श्रीर हिन्दुस्तान\*

भाइया,

श्रापने इस संघके वार्षिकोत्सवपर इतनी दूरसे मुक्ते बुलाया, इसमें मेरे संबंधमें कुछ श्रापकी भूल मालूम होती है। श्रा तो मैं गया, क्योंकि, इनकार करनेकी हिम्मत मुक्ते नहीं हुई। लेकिन, श्रव तक मुक्तको श्राश्वासन नहीं है कि श्रापने मुक्ते बुलाकर श्रीर मैंने श्राकर सत्कर्म किया है।

लोकिन, जो हुआ हो गया। अब तो हम सबको उसका फल-भोग ही करना है। श्रीर इस सिलिसिलेमें आपके समत्त पहले ही यह कहना मेरी किस्मतमें बदा है कि मैं साहित्यका ज्ञाता नहीं हूँ; साहित्यमें विधिवत् दीज़ित भी नहीं हूँ।

लेकिन, साहित्य-सम्बन्धी उत्साहके बारेमें भी मेरा अनुभव है कि किन्हीं लौकिक हेतुओंपर टिककर वह अधिक प्रवल नहीं होता। लाभ और फलकी आशा मूलमें लेकर कुछ काल बाद वह उत्साह मुर्काने भी लगता है। स्थूल लाभ वहाँ नहीं है। इसलिए, साहित्य-संबंधी उत्साहको अपने बलपर ही जीवित रहना सीखना है। अँधेरेसे घिरकर भी बत्ती जैसे अपनी लौमें जलती रहती है और जलकर उस अंधकारके हृदयको प्रकाशित करती है, उसी भाँति, उस उत्साहको अपने आपमें जलते रहकर स्व-परको प्रकाशित करना है। साहित्यका यही विलक्षण सीभाग्य है,—दुर्भाग्य इसे नहीं मानना चाहिए। अमान्यताके बीचमें वह पलता और जीता है, फिर भी,

<sup>\*</sup> सुहृद्-संघके (मुजफ्तरपुर) वार्षिकोत्सवपर दिया गया भाषण ।

चूँिक श्रद्धा-स्नेहका बल उसे थामे है, वह हारता नहीं, गिरता नहीं, — अपनी यात्रापर बढ़ता ही जाता है। इससे देखनेमें आता है कि आज विपुल अंधकारसे धिरकर भी उससे लड़ते रहनेवाला साहित्य कलके नन्हेंसे उजालेको भी जन्म देता है। आजका साहित्य कलकी राजनीति बनता है; क्योंकि, भावना है साहित्य तो घटना है राजनीति। प्रत्येक घटनाके हृदयमें भावना है। घटना भावनाका प्रकट फल है और वह हमको चमत्कृत करती है। पर, घटनाका मूल तो भावनामें है, जो अदृद्य है इसीसे आधिक महत्त्वपूर्ण है।

इसलिए, इस श्रोर जिसने कदम उठाया है उसको मान लेना चाहिए कि उसके एवजमें किसी ऐहिक फलकी कामना श्रीर प्रत्याशा उसको नहीं हो सकता,—दाया कुळु नहीं हो सकता। प्रेमकी राह उसकी राह है श्रीर प्रेमकी राह दूभर है। प्रेम मूक सेयामें सफल होता है। प्रेम यदि गहरा है तो मुखर नहीं है। वहाँ श्रावेश इसीलिए नहीं हो सकता कि वहाँ भावनाकी इतनी न्यूनता ही नहीं है।

यह मैं इसलिए कहता हूँ कि व्यक्ति कुछ लौकिक कर्तव्य भी होते हैं।—व्यक्ति निरा ब्रादर्श-पुंज ही नहीं है। ऐसा हो, तो ब्रादर्शना कुछ मूल्य ही न रहे। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। समाजसे बाहर उसे साँस लेनेमें भी कठिनाई होती है। एक तलपर पहुँचकर सामाजिक कर्म राजनीतिक स्वरूप इस्तियार कर लेते हैं। मानव-कर्ममें राजनीतिका भी समावेश है। राजनीतिमें युद्ध और विप्रह भी स्थाता है।—श्राता क्या, वहाँ विप्रह प्रधान बनता है। वह उपादेय भी है,—राजनीति किसी भाँति वर्जनीय नहीं है। उस

राजनीतिमें श्रिनिवार्थ्यतया दल बनते हैं। उन दलोंमें परस्पर रगड़ होती है श्रीर जोश पैदा होता है। उस जोशसे ज़िंदगीका बहुत काम निकलता है श्रीर वह श्रावश्यक भी मालूम होता है।

लेकिन, उन सत्र लाकिक कर्मोंकी भीड़में, विप्रह-घमासान श्रीर जय-पराजयके बीच. क्या हमको शांतिकी स्थापना श्रोर उसकी साधना ही नहीं करनी है ? युद्ध यदि चम्य है, और चम्यके बाद जायज है, तो तभी कि जब वह शांतिकी चाहमें किया जाता और उसे निकट लाता है। इस लिहाजसे युद्धके बीचमें भी शांतिपर जोर देना अप्रासंगिक नहीं है। बल्कि, झुद्ध प्रासंगिक वह तभी है। मानिसिक शांति धारण करनेसे सचा युद्ध करनेकी व्यक्तिकी चमता कुछ बढ़ ही जाती है। अत:, अपने लौकिक कर्तव्योंका समर्थन हमें अधिक व्यापक, त्रथच मानव-कर्त्तव्यकी धारगामेंसे पाना होगा,--राजनीतिका समर्थन सर्व-सामान्य मानव-नीतिमेंसे पाना होगा । वह कर्म बंधन-कारक है जिसमें हित-भावना नहीं है, श्रीर जिसमें सर्व-हित-भावना है उसीको कहना चाहिए साहित्य। जब श्रीर जहाँ प्रवृत्ति उस दिशाकी श्रोर न चले,--सर्विहितात्मकतासे उल्टी चले, वहाँ मानवका भ्रम मानना चाहिए। शक्तिके अथवा किसी और मोहमें ऐसा होता देखा जाता है।---स्व-पर-हितका ध्यान भूल जाता है श्रीर कर्ममें श्रासित-भाव त्या जाता है। ऐसे स्थलपर उस त्याविवेकका त्यातंक कभी स्त्रीकार नहीं करना चाहिए: क्योंकि, वैसा करनेमें आतंककारीका श्रहित है।

ये बातें कहते समय मेरा ध्यान श्रपने हिंदुस्तानकी हालत श्रीर हिन्दी-साहित्यकी हालतपर जाता है। भारत-राष्ट्रकी स्थिति श्राज

आदर्श नहीं है। वह पराधीन है, दीन है, हीन है। फिर भी, श्रात्मा उसकी जर्जर नहीं हो गई है,—उसमें पराक्रमका बीज है। पिछुले कुछ वर्ष इस सत्यको भले प्रकार प्रमाणित कर देते हैं। वह जाग गया है और अब समर्थ होकर ही दम लेगा। पर, हिंदुस्थानकी कठिनाइयाँ उसकी अपनी हैं। कौन जानता है कि उन कठिनाइयोंके हल करनेमें भारतके भविष्यकी उज्ज्वलताका भेद भी नहीं छिपा है। श्राज भारत पराधीन है, लेकिन, उसका भविष्य उतना ही उज्ज्वल क्यों नहीं हो सकता जितना पिछुली रातकी श्रेंधरीके बादका प्रभात उज्ज्वल होता है। मेरा उस भविष्यमें और भारतकी क्षमतामें विश्वास है। में उस संस्कृतिको मरा हुआ नहीं मानता जिसने भारतके महिमामय अतीतको संभव बनाया और जिसने उसे अब तक कायम रक्खा है। नहीं तो मिस्न, यूनान, रोम आदिकी प्राचीन सभ्यताएँ आज कहाँ हैं? मुक्ते जान पड़ता है कि उस भारतीय संस्कृति-तत्त्वके व्यापक परीक्षणका यह समय आया है और मुक्तिन है दुनियाको उससे लाम हो।

परस्थितिकी विषमता भी स्पष्ट है।—उसपर श्राँख मींचना नहीं है। भारत त्याज बँटा है। अनेक स्वार्थ हैं और वे अपने अपने दायरों में घिरे श्रीर चिपटे हैं। भेद-विभेद इतने श्रीर ऐसे हैं कि यहाँ छूत-झातका प्रश्न सम्भव बनता है श्रीर लूट-मारकी नौबत आती है। जब तब सांप्रदायिक दंगोंकी ख़बरें सुन पड़ती हैं श्रीर हरिजन-प्रश्नसे भी कोई अनजान नहीं है। जान पड़ता है, जैसे शासन,—विशेषकर विदेशी शासन, स्थितिको सँभाले हुए भी है, नहीं तो, हिन्दुस्तान चौपट हो गया होता। दोमें फूट हो तो तीसरेका शासन सहज होता है। मानों, हम मिले हैं,—मिले रह सकते हैं, तो तीसरेके सँरचणके नीचे । यह हालत अस्वस्थ है, लजाजनक है और इससे हमें उबरना होगा।

स्थितिकी इस विषमताको मुख्यतासे भेरी समक्रमें दो बातें थामे हुए हैं—शासनशक्तिका आतंक और उस दृष्टिसे आत्मोद्योगका अभाव तथा अँग्रेजीका मोह और अपनोंके प्रति तिरस्कार।

इसमें पहली शिकायतको राजनीतिक जागरण और लोकसंप्रहात्मक कर्मीद्वारा द्र करना होगा । दूसरे कामका जिम्मा मुख्यतः साहित्य-पर है; क्योंकि, वह व्यापक और सांस्कृतिक काम है। वह मिजाजका रोग है और जरा सृक्ष्म है।

श्राज यदि सची राष्ट्र-भाषा नहीं है या दुर्बल है, सच्चा राष्ट्रीय साहित्य यदि नहीं है या निर्बल है, श्रीर प्रान्त-प्रान्तके श्रीर सम्प्रदाय-सम्प्रदायके श्रापसी सम्बन्ध यदि श्राज निर्भीक श्रीर सद्भावनाशील नहीं हैं, तो विशेषकर इसिए कि हम जिस माध्यम सहिं परस्पर मिलते रहे हैं, यानी श्रिंग्रेज़ीसे, वह हमारे मनका माध्यम नहीं है । जो मनका नहीं वह सचा माध्यम भी नहीं । उससे ऐसा ही मेल हो सकता है कि प्रयोजनको लकर ऊपर ऊपर हम मिले रहें, भीतर मन हमारे फटे रहें । श्रेंग्रेज़ी भाषाका यह श्रवलम्बन हमारी एकताको खोखला श्रीर हमारे श्रवनित्यको ही हमारे निकट सहा बनाता है । हमारे साहित्यकी न्यूनता श्रीर दीनताका मुख्य कारण यह है कि हमारे जीवनमें इस श्रेंग्रेज़ीके कारण फाँक पड़ गई है, जीवन कट-फॅट गया है, घर श्रवण श्रीर दफ्तर श्रवण हो गया है; गाँव एक श्रीर रह गया है, शहरी जिन्दगी श्रीर ही तरफ बढ़ रही है । गाँवमें श्रीर शहरमें, जन-सामान्यमें श्रीर समाज-मान्यमें

विलगाव इतना बढ़ गया है कि बीचमें पूरी खाई दीख पड़ती है। ज्ञात होता है कि उन दोनोंमें रिश्ता है तो शोषणका, नहीं तो जैसे और कुळु उनमें आपसमें वास्ता ही नहीं है। मद्र-वर्ग अप्रेज़ी पढ़ता-लिखता है और मानता है कि देहाती देहाती है,—संसर्ग-सम्पर्कवें विल्कुल योग्य नहीं है। वह यह नहीं जानता कि गाँववालेकी भाषासे अपनेको तोड़कर और विशिष्ट समक्षे जानेवाले अधिकारप्राप्त वर्गसे अपनो नाता जोड़कर शेक्सिपियरकी भाषाके सहारे वह सच्चे अर्थोंमें अपनेको मज़वूत और ज्ञानी नहीं, बल्कि, कमज़ोर और घमएडी बनाता है। उधर, इस तरह, गाँवका आदमी संस्कृति-विहीन दीन-हीन रह जाता है,—यह तो स्पष्ट है ही।

मुक्ते जान पड़ता है कि अपनी,—देश या साहित्यकी, भलाईकी बात करते समय पहली आवश्यकता यह है कि हम मनकी भाषा अपनाएँ, अप्रेज़ीकी परावलंबिता तज दें। अप्रेज़ी पढ़ें-लिखें सही, क्योंकि, मुख्यतासे उसीके द्वारा भारत श्रीरोंको स्वयं पा सकता श्रीर उन्हें अपना दान कर सकता है, पर, उसपर निर्भर न हो रहें। छोटे-बड़े सब देशवासी अपनी भाषामें अपनेको कहने-लिखने लगें तो साहित्य चहुँ श्रीर भरा-पूरा होनेसे कैसे रह सकता है?

श्रीर, देश जिस भाषाको लेकर एक हो सकता है, जो भाषा राष्ट्र-भाषा हो सकती है, वह हिन्दी है। इस प्रकार भारतके भावी-निर्माग्रामें योग देनेकी सबसे भारी ज़िम्मेदारी हिन्दीपर श्रा जाती है। श्रीर हिन्दी, श्रांग्रेज़ींके समान, हिन्दुस्तानके लिए केवल राज-काजोपयोगी ही भाषा नहीं है,—वह तो समूचे राष्ट्रकी ऐक्य-भाषा बने, ऐसी भी संभावना है।

तब, हिन्दीके साहित्य और साहित्यकारोंपर भारी दायित्व आता है। निस्संदेह, इस कीमती बोभके आ पड़नेका कारण हिन्दीके साहित्यकारोंके कंधोंकी मज़बूती और चोड़ाई नहीं है, बिल्क, इस भाषाकी साधारणता है। यह भाषा भारतके भारी भू-भागमें अब भी सुगम है और भारतीय जनताके सबसे निकट है। यह अभी एकदम अंतिम रूपमें बन चुकी हुई भाषा नहीं है, उग रही है, बढ़ रही है, और स्वरूप स्वीकार कर रही है। इसके राष्ट्रभाषा बननेके अधिकांश कारण यही हैं। लेकिन, अब इस राष्ट्रकी भाषासे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता भी क्यों नहीं माँगी जायगी?

श्रव इसके स्वरूपके संबंधमें विवाद भी चले हैं। 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' चीज़ क्या है! 'हिन्दुस्तानी' कहकर हम उर्द्के श्राविपत्यको तो जाने-श्रवजाने निमंत्रित नहीं करते हैं!—कमसे कम उर्द्के मेलके ख़ातिर हिन्दीको गर्दन पकड़कर इस माँति उसके सामने मुकाया तो श्रवश्य जाता है। श्रीर वह उर्दू डेइ-दो प्रान्तोंको होड़कर श्रीर है कहाँ कि जिसके लिहाज़में 'हिन्दी'के श्रागे यह 'हिन्दुस्तानी' पद हठात् बैठाया जाता है! हिन्दीकी एक निश्चित धारा है, निश्चित संस्कार हैं। इसी प्रकार, उर्दूका एक श्रपना रुख़ है श्रीर श्रपनी तरतीब है। ज़बरदस्ती दोनोंके मेल करानेका नतीज़ा दोनोंकी श्रपनी खूबियोंसे हाथ धोना होगा श्रीर, इस तरह जो चीज़ बनेगी, वह भाषा तो होगी नहीं, विडम्बना होगी।

ऐसे विचार श्रीर ऐसी शंकाएँ प्रकट की गई हैं। उनपर प्रति-शंकाएँ भी उठी हैं श्रीर उत्तर-प्रत्युत्तर भी हैं। भाषाके जानकार पंडितोंको बेशक इस सम्बन्धमें सचेत रहना योग्य है। वे श्रिधकारी व्यक्ति हैं। पर, जिस अर्थमें में साहित्यको समकता हूँ उस अर्थमें, स्वयं अपनी खातिर, इस प्रश्नमें साहित्यकारको विशेष महत्त्व और रस नहीं मिलेगा। भाषा उसके लिए शास्त्रगत तत्त्व नहीं है, कुछ उससे अधिक आत्मीय है, अधिक सजीव है। वह एक माध्यम है जिसके साथ उसका अतिशय पिवत्रता और सस्नेह सावधानतका सम्बन्ध है,—आप्रहका सम्बन्ध नहीं है। भाषाका सहारा लेकर वह अपने भीतरके अमूर्तको मूर्त करता है। इस भाँति, जो भी भाषा प्रस्तुत है, साहित्यकार उसीके प्रति कृतज्ञ है। साहित्यकार भाषाके द्वारपर भिखारी है।—जो वहाँसे पा जाय उसीको लेकर वह अप्रस्तुतका आह्वान करता है और इस पद्धितसे अनायास ही वह उस भाषाको भावनोत्कर्षका लाभ भी देता है।

इस दृष्टिसे राष्ट्र-भाषाके स्वरूपके बारेमें मैं एक ही बात जानता और कह सकता हूँ । वह बात यह कि जो भाषा जितने अधिक राष्ट्रके भागके साथ हमें स्पर्शमें ले आती है वह उतनी ही अधिक राष्ट्रके भागके साथ हमें स्पर्शमें ले आती है वह उतनी ही अधिक राष्ट्रभाषा है, जितने घनिष्ठ और आत्मीय स्पर्शमें लाती है उतनी ही उत्कृष्ट (=राष्ट्र) भाषा है । किन्तु, इस भारतवर्षमें न जाने कितनी भाषाएँ, कितनी जातियाँ, और कितने वर्ग हैं ! उनके अपने स्वार्थ हैं, अपने आग्रह और अपने अहंकार हैं । —सबको अपने संस्कार रुचिकर हैं । लेकिन, राष्ट्रभाषा किसीका तिरस्कार नहीं कर सकती । जो राष्ट्रके लिए ऐक्य-विरोधी है, उसीका विरोध राष्ट्र-भाषामें हो सकता है, अन्यथा उसकी गोद सबके लिए खुली है । उस राष्ट्रभाषाके साहित्य-निर्माणमें सबको योग-दान करनेका अधिकार क्यों न हो ! उसके बनाव-सँवारमें भी प्रेम-परामर्श क्योंकर तिरस्कृत किया

जाय ? इसमें हिन्दिके वर्तमान रूपपर, — आजकी बनावटपर, निस्सन्देह बहुत दबाव पड़ेगा । लेकिन, जिसको बड़ा बनाया जाता है उसको उतना ही अपना अहंकार छोड़कर सबका आभार स्वीकार करना होता है । इसी तरह, जब हिन्दिके कन्धोंपर भारी दायित्व आ गया है, तब उस हिन्दिको अपना जीवन सर्व-सुलभ, विशद और निराप्रही बनानेमें आपित नहीं करनी होगी । उसे अपने येग्य ऊँचाई तक उठना होगा । और, जो हिन्दीका साहित्यकार इस विषयमें जाप्रत् न होकर आप्रही होगा, मुक्ते भय है कि वह राष्ट्र-भाषा हिन्दीसे की जानेवाली प्रत्याशाएँ पूरी न कर सकेगा ।

अब दिन दिन हमारे जीवनका और अनुमूतियोंका दायरा बढ़ता जाता है। हमारी चेतना धिरी नहीं रहना चाहती। हम रहते हैं तो अपने नगरमें, पर जिले और प्रान्तके प्रति भी आतमीयता अनुभव करते हैं। इसके आगे हमारा देश भी हमारे लिए हमारा है। उसके भी आगे अगर हम सबे हैं और जगे हुए हैं, तो इतनेमें भी हमारी तृप्ति नहीं है। हम समूची मानवताको, निखिल ब्रह्मांडको, अपना पाना चाहते हैं। 'हम सबके हों', 'सब हमारे हों '— यह आकांचा गहरीसे गहरी हमारे मानसमें बिधी हुई है। यह आकांचा अपनी मुक्ति-लाभ करनेकी ओर बढ़ेगी ही। उस सिद्धिकी और बढ़ते चलना ही सची यात्रा और सची प्रगति है।

श्रब निरन्तर होती हुई प्रगतिके बीच बिलकुल भी गुंजाइश नहीं है कि हम श्रपनेको समस्तसे काटकर श्रलहदा कर लें। वैसी पृथक्ता भ्रम है, झूठ है। श्रीर जहाँ उस पार्थक्यकी भावनाका सेवन है, जहाँ पार्थक्य सहा नहीं वरन् श्रासक्ति-पूर्वक श्रपनाया जाता है, वहाँ जीवन निस्तेज और जड़ हो चलता है। यही प्रतिगामिता है, क्योंकि, इसके सिरोंपर केवल अहंकार है और मौत है।

इसलिए, हिन्दीको भी बंद रहने श्रीर बंद रखनेमें विश्वास नहीं करना होगा। बंद तो वह है ही नहीं,—बंद इस जगतमें कुछ भी नहीं है। सब-जुछ सबके प्रति खुला है। श्रीर साहित्य वह वस्तु है जो सब श्रीर प्रह्माशील है। वह सूक्ष्म चिन्ता-धाराश्र्योंके प्रति भी जागरूक है, हलका-सा स्पर्श भी उसे छूता श्रीर उसपर छाप छोड़ता है। ऐसी श्रवस्थामें, हिन्दीके साहित्यको विश्वकी साहित्य-धाराश्रोंसे श्रलग समभना भूल होगी। श्रादान-प्रदान, धात-संघात, चलता ही रहा है। हम जानें या न जानें, वह संघर्ष न कभी रुका न रुक सकता है। श्राज, जब कि बातचीत श्रीर श्राने-जानेके साधन विद्युद्रामी हो गये हैं, उस संघर्षको काफ़ी स्पष्टतामें चीन्हा जा सकता है। श्राज, श्रीज परस्परापेत्वामें रखकर देखना होगा। श्रीर इस प्रकारकी उस सम्यक्-समीत्वा श्रीर विद्वान् सभीत्वकोंकी हिन्दीको श्रावश्यकता है।

श्रादमी श्रादमीके, देश देशके, द्वीप द्वीपके, चरण चरण पाससे श्रीर पास श्राता जा रहा है। निस्सन्देह, इस ऐक्यकी साधनामें मानवताको बड़े प्रयोग श्रीर परिश्रम भी करने पड़ रहे हैं। श्रादमी श्रादमीमें, देश देशमें, द्वीप द्वीपमें डाह श्रीर वैर भी दीखते हैं। महायुद्ध होकर चुका है; छुट-मुट युद्ध श्राँखों-श्रांग नित्य-प्रति हो रहे श्रीर श्रासन भविष्यमें श्रागले महायुद्धकी घटाएँ छाई हैं। उस युद्धकी विभीषिका श्रव भी मनुष्यके मानसपर दवाव डाल रही है।

पर, चाहे मार्ग बिकट हो, मानवताको उसपरसे बढ़ते हो चलना है। मेरी श्रंतिम प्रतीति है कि जाने-अनजाने अपनी दुर्भावनाओं और दुर्वासनाओंकी मार्फत भी हम अंततः एक दूसरेके निकट ही आ रहे हैं। इससे हमें परीक्षणों और विफलतासे घवराना नहीं होगा और लक्ष्यपरसे आँख नहीं हटाना होगा।

जीवनकी श्रास्थाको श्रीर श्रपनी श्रंतस्थ लीको सँमाले रखकर व्यक्ति राहके ऊबइ-खाबइको पार करता, दुःख-विषाद भेजता, जिये ही चलता है। कभी त्राससे विर जाता है, कभी श्रश्रद्धासे भर श्राता है। तब, वह एकांतमें ऊपरके स्नेको देखता श्रार दो-एक भरी साँस छोइकर फिर श्रपने जीको कसकर चल पड़ता है। कभी कभी यह सब-कुछ बहुत भारी हो श्राता है। यहाँ तक कि मृत्यु उसे प्रिय श्रीर जीवन विष माछून होता है। ऐसे समय, वह श्रातमधात भी कर बैठता है। लेकिन, जब तक वस हं, वह जीवनको भाग्यकी धाराके साथ श्रागे खेये ही चलेगा। जीवनके श्रनेकानेक व्यापारोंके मंथनमेंसे जो कटुताका, कल्मषका, व्यथाका गरल उसके कंठमें भरता है, नानाविध उपायोंसे वह श्रपने भीतरकी, श्रास्थाके संयोगसे उसीको श्रमृत बना लेगा। उसे पियेगा, पिछायेगा, श्रीर चलता रहेगा।

इसी व्यथा-विसर्जनके यत्नमें उस मानवद्वारा कलाके नाना स्वरूपोंको जन्म मिलता है और साहित्यको जन्म मिलता है। मानवकी अन्तस्थ जीवन-प्रेरणा चुक भले जाय, पर चुप नहीं रह सकती; और वह, बिना चैन, बिना विराम, नये नये भावोंमें श्राभिन्यक्त होती है। उससे जीवन-यापनमें, जीवन-संवर्धनमें, बल मिलता है,—उससे एकसे दूसरेको रस मिलता है। इस माँति, जीवनमें सभी अनुभूतियाँ उपयोगी हैं। उन्हें जब हम अपनी श्रासिक्तमें संकीर्ण बनाते हैं तभी वह निषिद्ध बनती हैं। उन्हींको जब मुक्त करके विस्तीर्ण करते हैं, तब वे साहित्यकी निधि हो रहती हैं। इस दृष्टिसे, दुःख है कि सुख है जो है सब वरदान है और भाग्यके सम्पूर्ण दानके लिए हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। इस भावसे देखनेपर साहित्यके निमित्त जीवन, अपने हलके या गहरे, तीखे या मीठे, सब रंगों और रसोंके साथ हमारी प्रींति और अभिनन्दनका भाजन बनता है।

पर, स्वीकृतिकी इतनी विशाल चमता सहसा व्यक्तिमें नहीं होती। उत्तरोत्तर ही उसकी त्र्योर उठना होता है। इससे, व्यक्तिके साथ बराबर निषेध भी लगा है। वह सव-कुळ नहीं चाह सकता। कुळ है जो उसे नहीं चाहना होगा। कुळ उसके लिए निषिद्ध रहेगा, त्र्यतः कुळ श्रीर विधेय। इस द्वित्वके उछंघनको वह अपने दर्पमें शक्य बनाना चाहेगा तो सिवा व्यर्थताके उसे और कुछ हाथ न लगेगा। हाँ, कोरा शून्य यानी मौत हाथ लगे तो लग सकती है।

श्रादि-कालसे मानव-प्राणीकी चिन्ता उठते उठते इसी प्रश्नसे जा टकराई है और सदा ही टकरा कर पछाड़ खाकर रह गई है । विधि-निषेधकी वह अन्तर-रेखा कहाँ है ? वह रेखा खिची-खिचाई कहीं नहीं मिली है और युग-युगमें मानव-मनीषा इस बातपर उद्भ्रान्त हो गई है । मानव-जातिके अनेकानेक कल्याण-साधक पथिक उस रेखाकी खोजमें दिग्भान्त होकर अकल्याणमें जा मटके हैं । में अल्पमति उस चर्चामें बढ़नेकी स्पर्द्धा नहीं कर सकता । कहना यही

चाहता हूँ कि मुफ्ते ब्राशंका है कि पच्छिमी बुद्धि वैसे विश्रममें पड़कर कुळ चकरा रही है।

पिन्छिम श्राज शक्ति-प्राप्त, विभुता-प्राप्त है। इसका मोह-मद भी उसमें घुत गया है। इसीसे वहाँ संकटके बादल भी छाये हैं। उसके नीचे वहाँका जीवन मानों श्रमित भावसे गितशील है। मानों वेग श्रपने जोरमें विवेकको खींचे लिये जाता हो। वहाँ व्यस्तता है, बेचैनी है, श्रीर मँहगी है। वही सब-कुछ वहाँके साहित्यमें श्रीर भी उभारके साथ भलक रहा है। उस श्रवस्थाका त्राप्त श्रीर दाह उस साहित्यमें है श्रीर उन्माद भी है। निस्सन्देह, उनका दूसरा पहलू भी वहाँ हैं श्रीर वह श्रत्यन्त करुगा है। शक्तिकी पूजा है तो उसके प्रति विद्रोह भी है। पर, सब मिलाकर कुछ ऐसा श्रसामंजस्य है कि जैसे लहरें श्रपने श्रापमें टकराकर फेनिल श्रीर उद्भान्त हो उठी हैं श्रीर किसीको श्रपनी दिशाका पता नहीं है।

निस्सन्देह, पिन्छिममें जीवन श्रिविक चुस्त श्रीर सजीव है। जड़ताके लिए वहाँ ल्लिपकर बैठनेको भी जैसे टीर नहीं है। पर, मेरी प्रतीति है कि स्वास्थ्यका जो तापमान है, उष्णताका माप पिन्छिममें उससे ऊँचा पहुँच गया है श्रीर वह, स्वास्थ्य नहीं, ज्वर है।

मेरी प्रार्थना है कि हम लोग पश्चिमसे ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या वैसे भी दुर्गुण ही है। वह अपनी हीनताके बोक्समेंसे जन्म लेती है और उस हीनताको दूर नहीं करती, सिर्फ दबाती है। मेरी विनय है कि बैसे भावकी आवश्यकता भी नहीं है। हमारे भीतर जो जड़ता है उससे रुष्ट होकर बुखारको निमंत्रण देना योग्य नहीं है। उद्घान्त पुरुष निवीर्य मनुष्येस बेहतर हो, पर इस कारण वह आन्ति स्तुत्य न होगी। पश्चिमसे हमें बहुत-कुछ सीखना है, पर, सीखना विवेकपूर्वक ही हो सकेगा। अपनेको खोकर सीखा कुछ न जायगा, उल्टे यों स्वयं मिटनेका उपाय हो जायगा। पुरुषका असल पुरुषार्थ तो अपनेको पाना है।

उस आत्मलाभोन्मुख पुरुषार्थकी हिन्दीमें आवश्यकता है । पश्चिमकी विभुताके आलोकमें अपनेको खोनेकी उद्यताके लक्षण हिन्दीमें अनुपिथत नहीं हैं, इसीसे ऊपरकी बात कही गई है। जहाँसे लाभ ने लेकर आतंकपूर्वक उसका अनुकरण करने लगना सही उपाय नहीं है। और मुक्को स्वीकार करना चाहिए कि आजके प्रचलित पिन्छिमी साहित्यमें मुक्के मिर्च अधिक माळूम होती है, पोषक तत्त्व कम। मिर्चका असर तुरन्त होता है, जरा आदत पड़नेपर उसका स्वाद भी अन्छा लगने लगता है, पर वास्तव जीवनको तो पोषक तत्त्वकी ही अधिक आवश्यकता है। इस दृष्टिसे मुक्के यह भी कहना चाहिए कि इधरके साहित्यसे पिन्छिम कुछ ले भी सकता है और वह ले रहा है।

श्रपने प्रति सगर्व होना श्रहंकारका लक्षरण है श्रीर श्राजके हिन्दी साहित्यकी श्रवस्थापर गर्व-स्फीत होनेका कोई बहाना भी नहीं है; पर श्रात्म-ग्लानिकी तो श्रीर भी किसी प्रकार गुझाइश नहीं है, श्रीर न श्रन्य भाषाश्रोंके प्रति तनिक भी डाह-पूर्ण लालसासे देखनेका श्रवकाश है। मुक्ते हिन्दीके प्रेमचन्द, मैथिलीशरण श्रीर प्रसादपर तानिक भी लजा नहीं है। तुलनाएँ श्रामक होती हैं, लेकिन गहरी समीचा-बुद्धिके साथ देखनेपर भी मुक्ते हिन्दीकी श्रोरसे चमा-प्रार्थी होनेकी श्रावस्थकता इधर वर्षोंसे कभी प्रतीत नहीं हुई।

तिसपर हिन्दीकी कुछ अपनी लाचारियाँ हैं। उसका कोई एक प्रान्त नहीं है, कोई एक विशिष्ट संस्कृति-केन्द्र नहीं है। उसकी लिखनेकी भाषा उयोंकी त्यों शायद ही कहीं बोलनेकी भी भाषा है। इस प्रकार, उसको वह घनिष्ठ सहयोग और सामाजिक अध्या प्रान्तीय भाई-चारेकी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं जो भारतकी अन्य प्रान्तीय भाषाओंको उपलब्ध हैं। लेकिन, कीन जानता है कि ये ही असुविधाएँ आगे जाकर उसकी हित-साधक ही न बन जावें? और, इधर आकर जिस नेगसे हिन्दी वह रही है, देखकर हर्ष होता है।

किन्तु, साहित्यकी बात करते समय किसीको किसीका प्रतिनिधि बननेकी त्र्यावश्यकता नहीं है। श्रीर मुक्ते जान पड़ता है कि एक भाषाके माध्यमद्वारा श्रात्म-साधन श्रथवा श्रात्म-दान करनेवाला साधक साहित्यकार उस श्रमुक भाषाकी वपौती नहीं होता। भाषा उसकी एक है, पर प्राणा उसके व्यापक हैं। वह उस भाषाकी राहसे संपूर्णतया उस महाचेतनाके श्रालिंगनमें पहुँचना चाहता है जिसके लिए सब समान है। वह कि इसलिए नहीं है कि एक भाषा उसके नामको लेकर फूले श्रीर दूसरी भाषाको तिरस्कृत करे। वह श्रपनी भावनाश्रोंकी व्यापकताके कारण सबके लिए प्रार्थनीय श्रीर श्रात्मीय बनता है।

फिर भी, हम हिन्दीके इतने अपने हैं कि उससे असंतुष्ट होनेका हमारा हक है। सतत अभिलाप जीवनका लक्त्रण है और हममें असंतोष नहीं है तो हमारी उन्नतिकी संभावना भी नहीं है। इस दृष्टिसे, मैं कुछ उस दिशाकी ओर संकेत करना चाहता हूँ जियर संगठित प्रयत्मकी आवश्यकता है। जीवनकी करामकरा बढ़ती ही जाती है। आदरों न्मुख भावनाएँ उसके बीच पनपती नहीं। युवावस्था पार होते न होते व्यक्ति आदर्शसे मानों हाथ धो लेता है और ग़नीमत मानता है। फिर, दुनियादारीको ऐसा पकड़ता है मानों वही सार है रोष सब निस्सार है। तब बढ़े राब्द खोखले, ऊँची मावनाएँ अम, और सदारायता उसके लिए भावुकता हो जाती है। वह इस प्रकार अपनी अंतरात्माकी अवज्ञा करता है और अनात्मकी सेवामें लीन होता है।

पर इसका उपाय ! प्रतिस्पद्धिके स्रोत्रमें सद्भावनाकी ज्योतिको जगाए रक्खा जाय तो कैसे ! साधारणतया वह जोत जगती है कि मोंका आता है और वह बुभ जाती है । समाजका आर्थिक विभाजन ऐसा विषम है और परिणामतः जीवन ऐसा दुरूह कि अकेजी सद्भावनाको टिकाए रखना किठन होता है । उपाय यही है कि परस्परके सहयोग और संस्पर्शसे उस जागृतिको कायम ही न रक्खा जाय, प्रत्युत उसे ज्योतिर्मय और कार्यकारी बनाया जाय । आशय यह कि सर्व-हितभावनाको बीज-भूत और फलरूप दोनों भावसे स्वीकार करके आपके सुहद्संघके समान संघ जगह जगह बनें । वे उतने विधान-जिहत दल न हों जितने चैतन्यके केन्द्र हों । बुद्धिका विकास, बुद्धिकी मुक्ति और सर्वहित-साधन, यह उनका लक्ष्य हो और विज्ञापनकी मनोवित्तिसे वे परे हों ।

दूसरे एक ऐसे केन्द्रकी भी श्रावश्यकता है जो तमाम हिन्दी साहित्यकी प्रगतिको एकताके दृष्टि-कोग्रासे देखे,—स्थानीय दृष्टि-कोग्रासे बिक्कुल न देखे। उसके द्वारा साहित्यक जागरगाको संगठित किया जा सके श्रीर विकृत-विपरीत साहित्यकी बादको रोका जा सके।

इसके जन्ममें और विधानमें विशुद्ध सांस्कृतिक श्रीर नैतिक भावना होनी चाहिए। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ऐसे केन्द्रके निर्माणमें बहुत उपयोगी हो सकता है।

लोक-जीवनको बनाने और सँभालनेमें साहित्यका जो भाग है, उसपर यहाँ कुळ कहना श्रावश्यक है। साहित्य समाजको व्यक्ति-हृदयके द्वारा छूता श्रीर जगाता है। मुक्के जान पड़ता है कि जीवनका वास्तव निर्माण उसी राहसे होगा । नहीं तो, समाज अपनेमें स्वरूप-हीन चीज है। व्यक्ति नहीं सुधरता तो समाज कैसे सुधरे ? समाज कितना भी बिगड़ा हो, व्यक्ति अपनेसे तो सुधारका काम उसी ज्ञारांसे आरम्भ कर सकता है। ऐसा न करके प्रस्ताव और प्रचारका पीछा पकड़कर सुधारकी त्र्याशा करना दुराशा है। आत्म-निर्माणमें समाज-निर्माणका बीज तो है ही. फल भी है। व्यक्ति समाजकी इकाई है, श्रीर ईकाई ही नहीं वह श्रमलमें स्वयं समाजका बीज है। साहित्य उस व्यक्तिके हृदयको ही लक्ष्यमें रखता है, क्योंकि, सब महान् परिवर्तन हृदयमें ही जन्म लेते हैं। ऊपरी कुछ परिवर्तन यदि किया भी जा सके तो तब तक निरुपयोगी है जब तक हृदय भी अनुरूप परिवर्तित नहीं हुआ है। इस प्रकार, लोक-जीवनके निर्माणका सचा उपाय वह साहित्य रह जाता है जो व्यक्तिके हृदयको स्पर्श करके उसे संस्कारी बनाता है। व्यक्तिका संस्कार समाजमें फिर फैलता ही है। और अगर चिनगारी सची है तो आग दहकनेमें थोड़ी फूँक ही चाहिए और फिर तो वह फैली ही रक्खी है।

इस निगाहसे राजनीतिक कर्म तब तक श्रधूरा है जब तक ८८ साहित्यिक परिपोषण उसे प्राप्त नहीं है। प्रस्तावोंके पीछे प्राणोंका बल न हो तो वह उस काग़जकी कीमतके भी नहीं जिसपर वे लिखे हों। आशा करनी चाहिए कि जीवन-चिन्तक और लोक-नायक दोनों इस विषयमें सचेत होकर संगठित उद्योग करेंगे।

यहाँ त्र्याते वक्त एक हितैषीने कहा था कि साहित्य-सर्जनमें योग देनेवाले साथियोंसे तो मैं ख़ुलकर ही बात करूँ, लेकिन, साहित्यके बारेमें प्रामििएक जानकारी मेरे पास क्या है ? थोड़ा पढ़ा हूँ उसके बाद सीखा भी त्रिशेष नहीं हूँ, यह सुनकर लोग कहते हैं, 'देखा ! पहले तो घमंड. श्रौरं फिर उसपर दंभ !' वह समभते हैं यह भेरा पाखंड है श्रीर भीतरके घमंडपर जरा मिठासका लेप देनेके लिए है। वे मुम्मपर अदया करते हैं। कुछ मित्र अपने मनमें और साथियोंके द्वारा मानी कहना चाहते हैं कि 'थोड़ा पढ़े हो तो लजित क्यों नहीं होते ? गर्वके साथ बघारते क्या फिरते हो ? धिक् है इस तुम्हारी गुस्ताखीको। अपने मुँहसे बड़ी बड़ी बातें निकालते हो, फिर कहते हो मेरा मुँह छोटा है ! छोटा भूँह है तो उसे मत खोलो ! क्यों बड़ी बातोंको भी उस मुँहसे निकालकर उपहास्य बनाते हो ?' सच, नहीं जानता कि मैं इन बातोंका क्या जवाब दे सकता हूँ। जवाब मेरे पास है ही नहीं। मैं अपनेको दोषी कबूल करता हूँ। लेकिन, दोष तो तभी हो गया जब पहले पहल कुलम मैंने उठाई। आप कहोगे---' कलम उठाई ही क्यों ? कुछ जानते नहीं थे तो कलम उठानेकी हिम्मत क्यों की ? वेशक, यह संगत प्रश्न है, श्रीर यही में श्रपनेसे पूछा करता हूँ । पर, उत्तरमें सिर मुका रह जाता है, कुछ बोल नहीं मिलता। आज भी मुभे अचरज है कि किस बृतेपर मैंने कलम उठाई श्रीर किस बलपर मैं उसे चलाता भी रहा। लेकिन, सच बात यह है कि यदि मुक्ते स्वप्नमें भी कल्पना होती कि मेरा लिखा छुपेमें श्रा जायगा तो लिखनेका दुस्साहिंसिक कर्म मुक्तसे न बनता। इसीसे जब में पदता हूँ कि ईश-कृपासे बहरा भी सुन पड़ता श्रीर मूक बोल उठता है, श्रीर उस ईश-मिहमासे पंगु भी गिरि लाँघ जाता है, तब, यह देखकर कि में आज लिखता हूँ, मुक्ते उस सब श्रनहोनीके होनेका भी विश्वास हो जाता है। इसिलए, घमंड-पाखंडकी सब बात परमात्मा ही जाने। उसकी कृपा ही हुई होगी कि मैं कुछ लिख भी सका, नहीं तो—

लेकिन, उसे छुं। इप । अब में पूछता हूँ कि जो मैंने आरंभमें लिखा, क्या 'स्वान्तः सुखाय' लिखा १ मुक्ते नहीं मालूम । जो करता हूँ में अन्तः सुखके लिए करता हूँ या परिस्थितियोंके कारण करता हूँ, — यह में कुछ खोल कर समक्त नहीं पाता हूँ । अबबत्ता इतना जानता हूँ कि आरंभमें जो लिखा, वह किसी भी प्रकार, किसीके उपकार, सुधार या उद्धारका प्रयोजन बाँध कर में नहीं लिख सका था। में तब इतना अज्ञातनाम, अपने आपमें इतना संत्रस्त, हीन, निरीह प्राणी था कि परिहतकी कल्पना ही उस समय मुक्ते अपनी विडम्बना जान पड़ती। इसिलिए, में किस प्रकार इन चर्चाओं जें जो के साहित्य-कला किसके लिए है, अथवा किसके लिए हो १ यह बात महत्त्वपूर्ण होगी, लेकिन, में उस बारेमें कोरा हूँ।

हाँ, इधर त्र्याकर एक विक्वास मेरी सारी चेतनामें भरता-सा जाता हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह सब-कुछ 'एक'के लिए हो रहा है उसी एक 'से' श्रीर उसी एक 'में' हो रहा है। श्रीर वह एक है, 'परमात्मा'। लेकिन, उस बातको श्राप मेरी सलज श्रपराध-स्वीकृति,—Confession, ही मानिए। उसमें, हो सकता है कि, न कुछ भावार्थ मिले, न चरितार्थ दीखे। हो सकता है कि वह प्रतीति मेरी श्रसमर्थताकी प्रतीक हो। लेकिन, मैं श्रारम्भमें ही कह चुका हूँ कि ठीक ठीक मैं कुछ जानता नहीं हूँ।

साहित्य क्यों, क्या, किसके लिए ?—इसकी प्रामाणिक सूचना में कहाँसे लाकर दूँ श्रीर जहाँसे लाकर दूँ वहाँसे आप क्या स्वयं नहीं ले सकते जो मेरा श्रहसान बर्दाश्त करें ? कैसे लिखा जाता है, इस बारेमें कहनेको मेरे पास अपना श्रनुभव श्रीर उदाहरण ही हो सकता है। यह कौन जाने कि किस हद तक वह आपके मनोनुकूल होगा, या प्रामाणिक श्रथवा विश्वसनीय होगा।

आजकल मानवका समस्त ज्ञान वैज्ञानिक बने तब ठीक समभा जाता है। इस तरह, वह सुनिश्चित और सुप्राप्त बनता है और तभी प्रयोजनीय बनता है। सो, अव्वल तो ज्ञान ही मेरे पास नहीं, और जो निजी व्यक्तिगत कुछ बोध-सा है वह वैज्ञानिक तो है ही नहीं। इसलिए, उसे आप सहज अमान्य ठहरा दें तो मुक्के कुछ आपित न होगी।

ज़िन्दगीका मन्त्र क्या है ? मेरे ख्यालमें वह मंत्र है, प्रेम । सूरज-घरतीको, घरती-चांदको, रात्रु-रात्रुको, पिता-पुत्रको, जन्म-मृत्युको, 'मैं'—'तूको,' स्नी-पुरुषको, परस्पराकर्षणमें कौन थाम रहा है ? वही प्रेम । विराट्की शाश्वत अनन्त महिमा और हमारी स्मणजीवी अपार लघुता,—जो इन दोनोंको परस्पर सहा और सम्भव बनाता है

वहीं प्रेम हैं । मुफ्ते जान पड़ता है कि साहित्यका भी दूसरा कोई मंत्र नहीं है । प्रेमसे वाहर होकर साहित्यके ऋथेमें कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रहता । 'ढाई ऋच्छर प्रेमके पढ़ै सो पारीडत होय' यह बात निरी कल्पना मुफ्ते नहीं मालम होती, सबसे सची सचाई मालूम होती है। एक जगह कबीरने बालक प्रह्लादके मुँहसे गाया है—

> मोहे कहा पढ़ावत आल-जाल, मोरी पटियापै लिख देउ 'श्रीगोपाल'। ना छोडूँ रे वाबा राम नाम मोकों और पढ़नसों नहीं काम।

कवीरकी बानीमें उसी प्रेमके माहात्म्यका गान मुफे सुन पहता है। न ऊपरकी उक्तिका, न कबीर-बानीका, यह आशाय समफा जाय कि सब पढ़ना-लिखना छोड़ देना होगा। पर, यह मतलब तो ज़रूर है कि जो प्रेम-विमुख है, ऐसा, पढ़ना हो या लिखना, सब त्याज्य है। जिसमें केवल बुद्धिका विलास है, जिससे अपने भीतर सद्भावना नहीं जागती और जगकर पुष्ट नहीं होती, वैसा पढ़ना-लिखना वृथा है। और यदि वह पठन-पाठन निरुदेश्य है, तो वृथासे भी बुरा है, हानिकारक है।

गृलत समभा जाऊँ, इस खतरेको भी उठाकर में यह प्रतीति श्रपनी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि, जो जानता है कि वह विद्वान् है, ऐसे महापंडितको सँभालनेकी शक्ति शायद साहित्यमें नहीं है। साहित्य जिस तरल मनाभावनाके तलपर रहता है, ऐसे महापंडितका स्थान उससे कहीं बहुत ऊँचेपर ही रह जाता है।

जान जान कर जितना जो मैंने जाना है वह ऊपर कह दिया है। वह एकदम कुछ न जाननेके बराबर हो सकता है। ऐसा हो, तो कृपापूर्वक आप मुक्ते ज्ञान कर दें। शायद, आपकी कृपाके भरोसे ही उसका दुर्लाभ उठाकर, ऊपर कुछ अपने मनकी निरर्थक-सी बात कह गया हूँ।

त्र्याधुनिक हिन्दी-साहित्यकी समीचामें मैं नहीं जा सकूँगा । वह अधूरा है, अपूर्याप्त है, पर यह भी निश्चित है कि वह सचेत है श्रीर यत्नशील है। वह बराबर बढ़ रहा है, गद्यके चेत्रमें वह तेजस्विताकी ओर भी बढ़ चला है। पद्यमें सूक्ष्मताकी छोर अच्छी प्रगति है। हिन्दी-साहित्यमें चहुँ-मुखता बेशक अभी नहीं है। वह इसलिए, कि जीवन ही अभी चहुँ श्रोर नहीं ख़ुला है। पराधीन देशमें राष्ट्रीयता इतनी जरूरी-सी प्रवृत्ति हो जाती है कि वह समूचे जीवनको उसी श्रोर खींचकर मानो नुकीला बनानेका प्रयास करती है। स्वाधीनताकी जरूरत है तो मुख्यतः इसीलिए कि जिंदगी सब तरफकी माँगोंके लिए खुले श्रीर फैले । श्रनिवार्यतया राष्ट्रीय भावकी प्रधानता अपने साहित्यमें रही और अब, जब कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा है. संभावना है कि उस प्रकारकी साहित्यकी एकांगिता दूर होनेमें कुछ श्रीर भी समय लगे । श्राधुनिक समाजवाद भी साहित्यकी सर्वाङ्गीनताको संपन्न करनेमें विशेष उपयोगी नहीं हो रहा है। उपाय इसका यही है कि साहित्यकार व्यापक श्रीर विस्तृत जीवनकी त्रीर बढ़े,--नगरसे गाँवकी त्रीर, गाँवसे प्रकृतिकी श्रीर, प्रकृतिसे परमात्माकी श्रीर बढ़े । हमारे साहित्यकारको प्राग्ग-वायु, शुद्ध जीवन श्रीर त्र्यासमानकी त्र्राधिक त्र्यावस्थकता है। वह

नगर-जीवनकी कृत्रिम समस्यात्रोंसे घुटता जा रहा है । उसको शहरकी तंग गलियों और सटी दीवारोंको लाँघकर, न हो तो तोइकर, खुले मैदानमें साँस लेने बढ़ना चाहिए । उससे फेंफड़े मज़बूत होंगे और सबका भला होगा ।

हिन्दी-साहित्यके सम्बन्धमें बात करते हुए यह कहना भी ज़रूरी माछम होता है कि जैसे सुचारुताके लिए व्यक्तिमें विविध वृत्तियोंका सामंजस्य आवश्यक है, उसी माँति, साहित्यमें आदर्शोन्मुख मावनाओं और परिग्रामोंके सामंजस्यकी ओर हमें ध्यान देना होगा। ऐसा न होनेसे साहित्य जब कि रोमांटिक ( =कल्पना-विकासी ) हो उठता है तब उसकी ओट लेनेवाला जीवन संगति-हीन और उथला हो चलता है। कल्पनाका विलास तथ्य वस्तु नहीं है। इस प्रकार, जो अध्यात्मका अथवा दर्शन-ज्ञानका वातावरग्रा बनता है वह आमक होता है, प्रेरक नहीं होता। वह छुलमें डालता है, बल नहीं देता। स्वम खूब मनोरम हो, पर वह स्वम ही है तो किस कामका ! उसी स्वमकी कीमत है जिसके पीछे प्रेरणा,—Will भी है। और ऐसा स्वम स्वम कम, संकल्प अधिक हो जाता है। साहित्यके मूलमें यदि कल्पना है तो वह श्रद्धामूलक है; अन्यथा, विवेक-वियुक्त कल्पना घोला दे सकती है, निर्माण और सर्जन नहीं कर सकती।

यूरोपके साहित्यको जो बात प्रबल बनाती है वह उसकी यही प्रेरक शक्ति है। स्त्रम उनके उतने ऊँचे न हों, — और नहीं हैं, लेकिन, उनके संकल्पों और उन स्वप्नोंमें उतनी दूरी भी नहीं है कि विरोध माछ्म हो। मन-वचन-कर्मका यह सामंजस्य, — यह ऐक्य, ही असली तत्त्व है। इस समन्वयसे मनकी भावना अधिक प्रेरक, वचन ९४

अविक सफल और कर्म अविक सार्थक बनता है। इस एकताके साथ तीनों ( भावना, शब्द, कृत्य ) अलग अलग भी अपने आपमें सत्यतर बनते हैं। उस एकताके अभावमें तीनों झूठ हो जाते हैं। तभी तो प्रमत्तका स्वप्न, दम्भीके मुखका शाख-वचन, और पाखरडीका धर्म-कर्म अपने आपमें सुन्दर होते हुए भी असत्य हो जाता है। राजनीतिसे अविक साहित्यके च्रेत्रमें यह एकता जरूरी है। क्योंकि स्थूल कर्मका परिणाम तो थोड़ा बहुत होता भी हे पर शब्दमें तो वैसी स्थूल शक्ति है नहीं, उसमें उतनी ही शक्ति है जितनी अपने प्राणोंसे हम उसमें डाल सकते हैं। अतः, साहित्यकारके लिए मन-वचन-कर्मकी एकता साधना जरूरी मानना चाहिए।

एक बात और, श्रीर बस । एक प्रकारसे वह ऊपर भी श्रा गई है, पर उसको स्पष्ट कह देना भला ही हो सकता है। वह यह कि हमको सबके प्रति विनयशील होना होगा। श्रविनय जड़ता है। जीवन पित्रत्र तत्त्व है श्रीर साहित्यके निकट, क्योंकि, सब कुछ सजीव है इससे साहित्य-रिसक्के लिए सब कुछ पिवत्र है। उसके मनमें किसीके लिए श्रवज्ञा नहीं हो सकती। ऐसी श्रवज्ञाके मूलमें श्रवंकार श्रीर श्रपूर्णता है।

इस बातके संबंधमें श्रिविकसे श्रिविक सावधानी भी इसिलए कम है कि श्राज चारों श्रोर राजनीतिक प्रचारके कारण सहानुभूतिकी मर्यादा-रेखाएँ खींच दी गई हैं श्रीर प्रेम दर्लोमें बँट गया है। इस माँति श्रवज्ञाकी भावना सहज भावमें घर कर जाती है श्रीर वह उपयुक्त भी जान पड़ने लगती है। पर निश्चय रखिए कि श्रमादरकी भावनामेंसे कोई निर्माण नहीं हो सकता। सर्जन स्नेहद्वारा ही संभव है।

पर यहाँ भूल न हो । जीवन निरी मुलायम चीज़ नहीं है । वह युद्ध है । वह इतना सत्य है कि काल भी उसे कभी तोड़ नहीं सकता । निरंतर होती हुई मृत्युके वावजूर जीवनकी धारा अनविच्छिन भावसे बहती चली आ रही है, बहती चली जायगी । सत्यको सदा ही असत्से मोर्चा लेना होगा, जबतक व्यक्ति है तब तक युद्ध है । वहाँ कोई सममौता नहीं है, और कोई अंत नहीं है ।

पर युद्ध किससे १ व्यक्तिसे नहीं, घनीभूत मैलसे । पापीसे नहीं, पापसे । क्योंकि जिसे पापी माना है, उसके भीतर आत्माकी आग है और आग सदा उज्ज्वल है । वह पापको ज्ञार करती है । यह पापसे अडिग भावसे ज्रुक्तिकी ज्ञमता पापीको प्रेम और उसके भीतरकी आगमें विश्वास करनेकी साधनामेंसे आवेगी ।

मैंने आपका बहुत समय लिया । इस समयमें जो सूमा है मैं कहता रहा हूँ । आप मेरे प्रति करुगाशील हुए तो मैं यह अपना कम लाभ नहीं मानूँगा । आप देखते तो हैं कि आपकी कृपाका मैंने कैसा फ़ायदा उठा लिया है । मैं उस सबके जिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको फिर धन्यवाद देता हूँ ।

## प्रेमचन्दजीकी कला

श्रीप्रेमचन्दजीका ताजा उपन्यास 'गृबन' हाल ही निकला है। निकला तमी मैंने इसे पढ़ लिया। लेकिन, जो मुक्ते वक्तव्य हो सकता है, वह लिखता अब हूँ। चीज़को सममने और पुस्तकके असरको ठंडा होने देनेके लिए मैंने कुळू समय ले लिया है। ठंडा होकर बात कहना ठीक होता है,—जब व्यक्ति पुस्तकसे अपनेको अलहदा खड़ा करके मानों उसपर सर्वभन्नी निगाह डाल सके।

प्रेमचन्दजी हिन्दीके सबसे बड़े लेखक हैं। हम हिन्दीभाषाभाषी उनके मूल्यको ठीक आँक नहीं सकते। हम चित्रके इतने निकट हैं कि उसकी विविधता, उसका रंग-वैषम्य हमें आच्छ्रन कर देता है; उसमें निवास करती हुई और उस चित्रको सजीवता प्रदान करती हुई एकता हमारी पकड़में नहीं आती। जो एकाध दशाब्दि अथवा एक-दो भाषाका अंतर बीचमें डालकर प्रेमचन्दको देखेंगे, वे, मेरा अनुमान है, प्रेमचन्दको आधिक समर्भेगे, अधिक सराहेंगे। वर्तमानकी अपेक्षा भाविष्यमें और हिन्दीको छोड़कर जहाँ अनुवादोंद्वारा अन्य भाषाओं में पहुँचेंगे, वहाँ उनको विशेष सराहना प्राप्त होगी।

लेकिन, यत्नद्वारा हम अपनी दृष्टिमें कुछ कुछ वैसी समता ला सकते हैं कि बहुत पासकी चीज़को मानों इतनी दूरसे देख सकें कि वह हमें अपनी सम्पूर्णतामें, अपनी एकतामें, दीखे। अगर रचनाओं के भीतर पैठकर, मानों इस सीदीसे, हम रचनाकारके इदयमें पहुँच जाँय जहाँसे कि उसकी रचनाओंका उद्गम है और जहाँसे उसे एकता प्राप्त होती है, तो हम रसमें डूब जायँ।

श्रपने भीतरके स्नेह, सहानुभूति श्रौर कौशलको विविध भाँतिसे कलमकी राह उतार कर कलाकारने तुम्हारे सामने ला रक्खा है। तुम उन शब्दों, भाषा, थ्राट, श्रौर थ्राटके पात्रोंका मानों सहारा भर लेकर यदि हृदयमेंसे फूटते हुए करनों तक पहुँच जा सकते हो, तो वहाँ स्नान करके श्रानंदित श्रौर धन्य हो जाश्रोगे। नहीं तो, कालिजीय विद्वानकी तरह उसकी भाषाकी खूबी श्रौर श्रुटि श्रौर उसके व्याकरणकी निर्दोषता-सदोषतामें फँसे रहकर उसकी छान-बीनका मज़ा ले सकते हो।

मुक्ते व्याकरणाकी चिन्ता पढ़ते समय बहुत नहीं रहती । भाषाकी चुस्तीका या शिथिलताका घ्यान उसीके घ्यानकी गृरज्से मैं नहीं रख पाता । भाषाकी खूबी या कमीको, सम्पूर्ण वस्तुके मर्भके साथ उसका किसीन किसी प्रकार सामंजस्य बैठाकर, मैं देख लेना चाहता हूँ । ध्यतः, यह नहीं कि मैं उस आरसे नितांत उदासीन या चमाशील हो रहता हूँ, किन्तु वहाँ समाप्त करके नहीं बैठ रहता ।

प्रेमचंदजीकी कलमकी धूम है। बेशक, वह धूमके लायक है। उनकी चुस्त-दुरुस्त भाषापर, उनके सुजड़ित वाक्योंपर, मैं किसीसे कम मुग्ध नहीं हूँ। बातको ऐसा सुलमाकर कहनेकी ब्रादत, मैं नहीं जानता, मैंने और कहीं देखी है। बड़ीसे बड़ी बातको बहुत उलमाके ध्रवसरपर ऐसे सुलमा कर, थोड़ेसे शब्दोंमें भरकर कुछ इस तरहसे कह जाते हैं जैसे यह गृढ़, गहरी, अप्रत्यक् बात उनके लिए नित्य-प्रति घरेलू व्यवहारकी जानी-पहचानी चीज़ हो। इस तरह, जगह

जगह उनकी रचनाश्रोंमें ऐसे वाक्यांश बिखरे भरे पहे हैं, जिन्हें जी चाहता है कि आदमी कंठस्थ कर ले। उनमें ऐसा कुछ अनुभवका मर्म भरा रहता है!

प्रेमचन्दजी तत्त्वकी उलम्पन खोलनेका काम करते हैं, श्रौर वह भी सफ़ाई श्रौर सहजपनके साथ । उनकी भाषाका चेत्र व्यापक है, उनकी कलम सब जगह पहुँचती है; लेकिन, श्रंधेरेसे श्रंधेरेमें भी वह धोका नहीं देती । वह वहाँ भी सरलतासे अपना मार्ग बनाती चली जाती है । सुदर्शनजी श्रौर कौशिकजीकी भी कलम बड़े मजे-मजेमें चलती है, लेकिन, जैसे वह सड़कोंपर चलती है, उलभनोंसे भरे विश्लेषगाके जङ्गलमें भी उसी तरह सफ़ाईसे अपना रास्ता काटती हुई चली चलेगी, इसका मुके परिचय नहीं है।

स्पष्टताके मैदानमें प्रेमचन्द सहज अविजेय हैं। उनकी बात निर्णात, खुली, निश्चित होती है। अपने पात्रोंको भी सुस्पष्ट, चारों ओरसे सम्पूर्ण बना कर वह सामने लाते हैं। उनकी पूरी मूर्ति सामने आ जाती है। अपने पात्रोंकी भावनाओं जे उत्थान-पतन, घात-प्रतिघातका पूरा पूरा नकशा वह पाठकके सामने रख देते हैं। तद्गत कारण, परिणाम, उसका औचित्य, उसकी अनिवार्यता आदिके संबन्धमें पाठकके हृदयमें संशयकी गुंजायश नहीं यह जाती। इसलिए, कोई वस्तु उनकी रचनामें ऐसी नहीं आती जिसे अस्लाभाविक कहनेको जी चाहे, जिसपर विस्मय हो, प्रीति हो, बलाद श्रद्धा हो। सबका परिपाक इस तरह क्रमिक होता है, ऐसा लगता है, कि मानों बिल्कुल अवश्यम्भावी है। अपने पाठकके साथ मानों वे अपने भेदको बाँटते चलते हैं। अँप्रेजीमें यों

कहेंगे कि वह पाठकको Confidence में, विश्वासमें, ले लेते हैं। अमुक पात्र क्यों अब ऐसी अवस्थामें हैं,—पाठक इस बारेमें असमंजसमें नहीं रहने दिया जाता। सब-कुछ उस खोल खोलकर बतला दिया जाता है। इस तरह, पाठक सहज रूपमें पुस्तककी कहानीके साथ आगे बढ़ता जाता है, इसमें उसे अपनी ओरसे बुद्धि-प्रयोगकी आवश्यकता नहीं होती,—पात्रोंके साथ मानों उसकी सहज जान-पहचान रहती है। इसलिए, पुस्तकमें ऐसा स्थल नहीं आता जहाँ पाठक अनुभव करे कि वह पात्रके साथ नहीं चल रहा है,—ज्रा रुककर उसके साथ हो ले। वह पुस्तक पढ़नेको ज्रा थामकर अपनेको सँभालनेकी जरूरतमें नहीं पड़ता। ऐसा स्थल नहीं आता जहाँ आह खींचकर वह पुस्तकको बन्द करके पटक दे और कुछ देर आँसू ढालने और पोंछनेमें उसे लगाना पड़े; और फिर, तुरत ही फिर पढ़ना शुरू कर दे। पाठक बड़ी दिलचस्पीके साथ पुस्तक पढ़ता है, और उसके इतने साथ साथ होकर चलता है कि कभी उसके जीको ज़ेरका आधात नहीं लगता जो बरबस उसे रुटा दे।

'गृबन'में मार्मिक स्थल कम नहीं हैं, पर, प्रेमचन्दजी ऐसे विश्वास ऐसी मैत्री और परिचयके साथ सब-कुळ बतलाते हुए पाठकको वहाँ तक ले जाते हैं कि उसे धका-सा कुळ भी नहीं लगता । वह सारे रास्ते-भर प्रसन्न होता हुआ चलता है, और अपने साथी प्रंथकारकी जानकारीपर, कुशलतापर, और उसके अपने प्रति विश्वासपर, जगह जगह मुग्ध हो जाता है। पग-पगपर उसे पता चलता रहता है कि इस कहानीके स्वर्गमेंसे उसका हाथ पकड़कर ले जाता हुआ उसका पथदर्शक बड़ा सहृदय और

800

बिलक्ष्या पुरुष है। पाठक बिलकुल उसका होकर रहनेको तैयार होता है। वह बहुत सतर्क और उद्बुद्ध होकर नहीं चलता, क्योंकि, उसे भरोसा रहता है कि प्रंथकार उसे छोड़कर इधर-उधर भाग नहीं जायगा, उसको साथ लिये चलेगा। इसलिए, प्रंथकारको भागकर छूनेका अभ्यास करके उसके साथ रहने और, इस प्रकार, अपरिचित रास्तेपर कटकों-धकोंको खाते कभी उनपर हँसते और कभी रोते हुए चलनेका मज़ा पाठकको नहीं मिलता; पर पाठक इस स्वादको भी चाहता है।

में 'गृत्रन' पढ़ते हुए कहीं भी रो नहीं पड़ा । रविन्द्रकी एकाध किताब पढ़नेमें, बंकिम पढ़नेमें, शरद पढ़नेमें, कई बार बरवस आँखोंमें आँसू फूट आये हैं । फिर भी, प्रेमचन्दकी कृतियोंसे जान पड़ता है कि मैं उनके निकट आ जाता हूँ, उनपर विश्वास करने लगता हूँ । शरद पढ़ते हुए कई बार गुस्तेमें भैंने उसकी कृतियोंको पटक दिया है, और रोते रोते उसे कोसनेको जी किया है । 'कम्बस्त न जाने हमें कितना और तंग करेगा!', इस भावसे फिर उसकी पुस्तक उठा कर पढ़ना शुरू कर दी है । ऐसा मेरे साथ हुआ है । इसके प्रतिकृत, प्रेमचन्दकी कृतियोंसे उनके प्रति अनजाने सम्मान और परिचयका भाव उत्पन्न होता है ।

रारद श्रीर कई अन्यकी रचनाएँ पढ़ते वक्त जान पड़ता है जैसे इनके लेखक हमसे परिचय बनाना नहीं चाहते; हमारी,—अर्थात् पाठककी, इन्हें बिलकुल पर्वाह नहीं है; हमारे मार्योकी रच्चा करनेकी इन्हें बिल्कुल चिन्ता नहीं है; जैसे हमारा जी दुखता है या नहीं दुखता, हम नाराज़ होते हैं या खुरा, हमें अन्त्रा लगता है या बुरा,—इसके ख्याल करनेका ज़रा भी दायित्व उनपर नहीं है; हमारे लिए उनके पास ज़रा दया नहीं है। ये लेखक निरपेक्त श्रीर निश्चिन्त होकर हमें जी चाहे जितना रुला सकते हैं, परन्तु, प्रेमचंद हमारे प्रति निरपेक्त नहीं हो सकते।

शायद इसी निरपेत्तताकी आवश्यकताको विचार कर अँभेजीकी उक्ति बन गई थी,—Art for Art's sake (=कला कलांक लिए) । किन्तु, यह वचन मेरी समक्तमें सत्यको बहुत अधूरे ढंगमें प्रकट करता है; या, कहें, सत्यको खोलकर प्रकट नहीं करता, उसे मानों बाँध कर बन्द करनेकी चेष्टा करता है। मुक्ते कहना हो तो कहूँ,—Art for God's sake (=कला परमात्माके लिए)।

रवीन्द्र आदिकी कृतिमें किसी एक स्थलपर उँगली रखकर कहना कठिन है कि,—' कैसा अञ्जा है!' शरदकी खूबी समभमें नहीं आती कि किस खास जगह है। एक एक वाक्य करके देखों तो कहीं कोई खास बात नहीं दिखाई देती। इधर प्रेमचंदका कहींसे कोई वाक्य उठा लें;—मानों, स्वयं संपूर्ण है,—चुस्त, कसा हुआ, अर्थपूर्ण।

पहले ढंगकी किताबको जी श्रकुलायगा तभी हम उठाकर देखने लग जायँगे। चाहे कितनी ही बार पढ़ी हो हमें वह नवीन-सी लगेगी। प्रेमचन्दकी किताबको एक बार पढ़ लेनेपर उसे फिर फिर पढ़नेकी तबीयत कम शेष रहती है।

मैंने कहा है,—Art for God's sake अर्थात्, परमात्माके प्रति,—सत्यके प्रति कलाकारका दायित्व है। इसको कलाकार जब समभोगा तो पायेगा कि उसका अपने प्रति दायित्व है, इसलिए, वह पाठक-समाजकी धारणाओंकी ओरसे निरपेक् और निश्चिन्त होकर

अपने प्रति सच्चा रहकर अपनेको प्रकट कर सकता है। एक व्यक्ति, समाज या पुस्तकके पात्रकी भावनार्थ्योकी रत्ताके प्रति श्रत्यन्त श्रातर हो उठनेका कलाकारको श्रधिकार नहीं है। इस सम्बन्धमें उसे अत्यंत निरंकश होकर चलना पड़ता है । जिस प्रकार परमात्मा अपने विश्वका संचालन (हमारी-तुम्हारी परिमित समक्रके अनुसार ) श्रत्यंत निरंकुश होकर करते हैं: विश्वको जरा-व्याधि. रोग-शोक श्रीर जन्म-मृत्युसे भरा बनाये रखते हैं: किसी खास व्यक्ति या समूहकी कोई विशेष चिन्ता करते नहीं माछूम होते;-इतना होनेपर भी वे परम दयालु हैं। उनकी दयालुता किसी विशेष वस्तु या प्राग्गिके अञ्जा लगने न लगनेपर निर्भर होकर नहीं रहती। वह इतनी मर्भगत, इतनी व्याप्त श्रीर इतनी बृहद् है कि उसका कार्य-परिगामन हम छोटी बुद्धिवालोंको निरंकुरा जँचता है । उसी सबके पिता सिरजनहारके अनुरूप सर्जनका अधिकार रखनेवाले कलाकारको रहना पडता है। वह रचनामें अत्यंत निरंकश होगा, किसीके प्राति उसमें विशेष ममताभाव है, ऐसा वह नहीं दिखला सकेगा। विद्वानुपर मौत आयेगी तो उसे दिखला देगा, शठ समृद्धिवान् बनता होगा तो उसे बनने देगा । फिर भी, सहानुभूति श्रीर प्रेमसे उसका हृदय भरा होना ही चाहिए । वह सहानुभति या स्नेह इतना उथला न हो कि छलकता फिरे।

संसारमें प्रकटमें दीखनेवाली निरंकुराताके मार्गसे एक बृहद् सत्यकी लीला सम्पन्न हो रही है। हम नहीं जानते, इसलिए रोते-भींकते हैं। हम जिन छोटी-मोटी बातोंको सिद्धान्त बनाकर काम चलाते हैं, उनकी ज्योंकी त्यों रहा जब हमें होती नहीं दीखती तब हम दखी होते और अस्थिर होते हैं। इस तरह, अपने भहं-ज्ञानको बीचमें डालकर, हम जिस परमात्माका विश्वास हमारे लिए सहज होना चाहिए था, उसीको अपने लिए दुष्प्राप्य और दुर्बोध्य बना लेते हैं। सबमें निवास करती हुई उसकी दयालुता हम नहीं देख पाते, इसलिए कहते हैं, 'वह है नहीं; है तो दयालु नहीं है, मनमाना (= Capricious) है। ' हमारा तर्क यह होता है-- ' हम भलेमानस हैं, फिर भी गरीब हैं; इसलिए, ईश्वर नहीं है; है, तो ठीक नहीं है। ' इसी तरह, कलाकारकी वृत्तिमें किसी अन्तरतर सत्यको पाने और सम्पन्न करनेकी चेष्टा होती है.—दुनियाकी बनाई धारखात्रोंकी रक्षा करनेकी चिन्ता उसे नहीं होती । सदाचारके श्रीर अन्य भाँतिके श्रपने नियम कानून बनाकर जीती रहनेवाली दुनिया श्रपनी सब धारणात्र्योंका समर्थन वहाँ पाये ही, ऐसा नहीं होने पाता । ऊपरके तिर्कसे चलनेवाली दनियाकी तृष्टिके लिए श्रीर उसके श्रहं-समर्थनके लिए कलाकार नहीं लिखता। इसीसे कहा गया है कि Art for Art's sake, --- कला कलाके लिए, जिसका कि सम्पूर्ण शुद्ध रूप है Art for God's sake, श्रोर जिसका कि अर्थ है कि कला श्रहंबादी, बुद्धिवादी दुनियाको ख़ुश रखनेकी खातिर नहीं होती; वह God अर्थात् सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए होती है।

प्रेमचंदजीमं उक्त प्रकारकी निरपेक्ता पूरे तौरपर नहीं आई है। वे पाठककी बराबर परवाह करते हुए चलते हैं, और अपनी किसी बातसे सहसा दुनियाको धका नहीं देना चाहते। उन्होंने कोशिश करके जिसे सुन्दर और शिवरूप समभा है, लोगोंकी वर्तमान स्थितिको किसी विशेष गड़बड़में न डालनेकी चिन्ता रखते हुए, वह

उसीको लिखते हैं । उनके पात्र श्रशरीरी नहीं होते, सूक्ष्म-शरीरी मी नहीं होते; वे श्रतक्य नहीं हो पाते । वे जो कुछ भी होते हैं, Common sense (=सामान्य साधारण-बुद्धि) के मार्गसे ही होते हैं । श्रसाधारणता उनमें यदि प्रेमचन्द कहीं कुछ रखते भी हैं तो मानों साधारणताके मार्गसे ही उसे प्राप्त श्रीर प्राप्य बना लेते हैं । पाठकके दिलमें प्रेमचंदजीके पात्रोंसे एक प्रकारका संतोष होता है, कोई गहरी बेचैनी नहीं जाग उठती, कोई गहरा खिचाव जो मित्रतासे श्रागे हो, एक गंभीर तृप्ति जो संतोषसे गहरी हो, नहीं होती । प्रेमचंदजी पाठकका मन रख लेते हैं; श्रपना ही मन पाठकके सामने रख दें, यह नहीं करते ।

में फिर भी प्रेमचन्दजीको, हिन्दीका नहीं, संसारका लेखक मानता हूँ । बहुत जल्दी संसार भी यह मान लेगा।—क्यों ?

सामयिकताको लाँघकर, मानो सामयिकताका आधार पकड़ गहरी उतरकर, जो कृति जितनी ही सत्यके अनुरूप होकर चलती है, वह उतने ही अंशमें सर्वकालीन और सर्वदेशीय होती है;—उतने ही अंशमें वह कालको चुनौती देती हुई चिरजीवी और देश और भाषाकी परिधियोंको फाँदती हुई विश्वव्यापी हो जाती है।

सत् है एक, अर्थात् सत्य है ऐक्य । संपूर्ण सत्ताको सचेतन एकमय देखो, वही है परमात्मा । इस सनातन ऐक्यको पानेकी चेष्टाका नाम है, 'प्रेम'। पर वह प्रेम सहज सम्पन्न नहीं होता। यह जो चारों ख्रोर लुभाती हुई, भरमाती हुई, भिन्नता फैली है,— उस सब लोभ ख्रोर भ्रम और मायाके समुद्रमें, आँख-कान मूँदकर गहरी डुबकी लगाकर पैठनेसे वह प्रेम कुछ कुछ दिखाई पह सकता है। इसके लिए

गहरी साधनाकी आवश्यकता है। तो भी, इस ऐक्यको पानेकी भूख भी प्राशामिं कम गहरी नहीं है। पर, बहुत-कुछ उसकी तृतिमें आहे आता है और वह भूख बहुत तरफसे परिमित, संकुचित भूखी रहती है। श्रीर तो क्या, यह शरीर ही रुकावट बनकर सामने श्राता है। यह हमको सबसे एकाकार तो होने दे सकता ही नहीं, फिर भी, इसकी सहायतासे भी हम आगे बढ़ते हैं। स्त्री, माँ, भाई, बहिन, पिता आदि नातोंद्वारा, जो इस शरीरके कारण बन जाते हैं, हम अपने प्रेमका विस्तार फैलाते हैं। वह प्रेम नाना स्थानोंपर नाना रूपमें प्रकट होता है। वह प्रेम तत्कालको पारकर जितना चिर-स्थायी श्रीर शरीरके प्रतिबंधको लाँघकर जितना श्राखिलव्यापी सूक्ष्मजीवी होता है,—श्रौर इस तरह, तात्विशिक स्थूल तृप्तिमें न जीकर वह जितना उत्सर्गजीवी होता है, उतना ही वह सत्यके अनुरूप, श्रर्थात् शुद्ध, वास्तविक श्रीर श्रानंदमय होता है। लेकिन, काल श्रीर प्रदेशकी रेखाओंसे घिर कर ही तो जीवकी जीवनयात्रा चलती है, इसलिए, उसका प्रेम पूर्ण निर्विकार सत्यानुरूपी नहीं हो पाता । इस तरह, व्यक्तिके जीवनमें सदा ही द्वन्द्व चलता है।

इस दृष्टिसे देखा जाय तो कलुषित कुत्सित प्रेम कुळु नहीं होता। विस्तृत ऐक्यके जिस तल तक मनुष्य उठ त्र्याया है उस तलसे नीचेकी चेष्टाएँ जब किसीमें देखता है, तो उसे कुत्सित ब्यादि कहने लगता है।

तो, नाना रूपिग्री माया जब व्यक्तिको अन्य सबके प्रति एक प्रकारके विरोधसे उकसा कर उसे अहं-भावमें दृढ़ रखनेका आयोजन करती है, तब उसके भीतरका गुप्त सिचदानंद इस आयोजनको तोड़-फोड़ कर स्वयं प्रतिष्ठित रहनेको सतत उत्सुक रहता है। यह द्वंद्वावस्था ही जीवनकी चेष्टाका और उपन्यासका मूल है। यही साहित्य-चेत्र है। प्रेमचन्दजी इस दंदावस्थाको अच्छी सूक्ष्म दृष्टि और सहानुभूतिके साथ चित्रित करते हैं और इस दन्द्रमें वह जिस निर्मल प्रेमभावकी प्रतिष्ठा करते हैं वह देहातीत होता है,—वह बीतते हुए ल्एाके साथ मिटता नहीं। वह सेवामय प्रेम दुनियादारीकी गृलतफ़हमियोंकी, अज्ञानताकी, विफलताकी, हीनताकी कितनी ही कठिनाइयोंके साथ लड़ता-क्ष्मगड़ता हुआ भी अज़ुएए। और उत्सर्ग-तत्पर रहता और रह सकता है,—इसका चित्र प्रेमचन्दजी सजीव करके उठा देते हैं। वहीं सजीव प्रेम, अर्थात् सत्य, जो स्वयं टिकाऊ है, उनकी कृतिको भी चलते समयके साथ मरने नहीं देगा। मैं कहता हूँ कि प्रेमचन्दजीन अपनी कृतिमें जो चिरस्थायी और कर्मशील प्रेमका बीज रख दिया है, वह सामयिक नहीं है, उसमें स्थायित्व है।

सामियकतासे प्राण खींचकर कइयोंने रचनाएँ की हैं जो रंगीन होकर सामने आ गई हैं, पर अगर आज वह हाथों-हाथ बिकती हैं तो, हमने देखा है, कल वह मर भी जाती हैं। जो रचना शास्त्रत सत्यके श्वाससे जितनी अनुप्राणित होगी, वह उतनी ही शास्त्रत और अमर होगी। मायामेंसे रस खींचकर, देश और कालके प्रातिच्ला और प्रित-पग बदलते जाते हुए आदर्शों और भावोंको आधार बनाकर, सामियकताकी लहर पर नाचती हुई जो कृति हमें लुभाने आती है, वह आज हमें लुभा ले सही, पर कल हमें ही उसकी याद भूल जायगी, इसका हम विश्वास रखें।

प्रेमचन्दजीकी कृति सामियकताकी परिधिको लाँघकर और हिन्दी भाषाकी परिधिको लाँघकर किसी न किसी हदतक विश्व और भविष्यकी ओर बढ़ेगी। निस्संदेह, उसमें ऐसा बीज है।

## नेहरू श्रीर उनकी 'कहानी '

जवाहरलालजीका जीवन-चरित मैंने मूल ऋँप्रेज़ीमें पढ़ा है। हिन्दी ऋनुवादको जहाँ-तहाँसे एक निगाह देख सका हूँ। मूलमें क्या श्रीर अनुवादमें क्या, पुस्तक तो जवाहरलालजीकी आत्म-कथा है। उधर ही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए।

जो जवाहरलालजी राजनीतिके आँगनमें दीखते हैं, वही इस चिरतमें घनिष्ठतासे व्यक्त होते हैं। राजनीतिमें उनके व्यक्तित्वकी एक माँकी दीखती है। वहाँ, वह आज और कलमें बँटे हुए हैं। पुरतकमें उनके व्यक्तित्वका वह संचित समप्र रूप व्यक्त हुआ है जो बँटा हुआ नहीं है,—जो उनके आज ओर कलको एक सूतमें पिरोए रखता है। जवाहरलालका जो व्यक्त रूप है उसकी विविधताको कौनसे जीवन-तत्त्व थामे हुए हैं, उसके भीतर आत्मा क्या है,—इसीको जानने और खोलनेका यह पुस्तकमें है। जिन्दगीकी घटनाओंका वर्षान नहीं है,—उस जिन्दगीका सिद्धान्त पानेकी कोशिश है।

अनुवादमें पुस्तकका नाम 'मेरी कहानी' है । हमारा बीता हुआ जीवन हमारे निकट 'कहानी' हो जाता है । बीती घटनाओं के प्रति हममें वासना होष नहीं रहती, केवल भावना रहती है । उस भावनामें रस रहता है, वासनाका विष नहीं रहता । इसीलिए, बहुत पहलेकी ज़िन्दगीका रात्रु अन्तमें हमारा रात्रु नहीं रहता । आगे निकल कर रात्रु-मित्र कुळ रहता ही नहीं, —वहाँसे हम स्वयं अपने ही दर्शक बन जाते हैं । साधारशतया जीवनमें हम ही अपने प्रदर्शक

होते हैं,—अपनेको दिखाते चस्कते हैं और अहंकारमेंसे रस लेते रहते हैं। पर, अगर हम ज़रा अपने ऊपर ही आँखें मोद कर देखना शुरू करें तो दश्य भी बदल जाता है, हमारा चित्त भी बदल जाता है। तब, जीवनका अर्थ हम स्वयं नहीं रहते। मालूम होता है, हम बस यात्री हैं और उस यात्रा-पथको चिह्नित कर जाना ही हमारा उद्देश्य था जो हम करते चले आये हैं।

इस तरह, बड़ीसे बड़ी बात 'कहानी' हो जाती है और कोई घटना श्रपने श्रापमें महत्त्व-पूर्ण अथवा सम्पूर्ण नहीं रह जाती । मालूम होता है, छोटी चीज़ क्या बड़ी चीज़ क्या, सब बस उतने अंशमें श्रर्थ-पूर्ण है कि जितनेमें वह हमारी पथ-यात्रामें सहायक अथवा बाधक हुई है, अन्यथा वह नहीं जैसी है।

जवाहरलालका आत्म-चरित आरंभसे ही काव्य-सा लगता है। अपना बचपन, अपना युवाकाल,—लेखक सब एक मधुर तटस्थतासे देखते और लिखते गये हैं। मानो, उस अतीतसे उनका नाता तो है, पर लगाव नहीं रह गया है। वह अपने ही अभिनयके एक ही साथ दर्शक भी हैं।

जहाँ पुरानी याद द्विष्क गई है और जहाँ आलोचना है वहाँ वह स्थल अपना ही मधुर काव्य-सा जान पढ़ता है। वहाँ साहित्यकी छटा है और ऐसे स्थल पुस्तकमें कम नहीं हैं। इस प्रकार, पुस्तक शुद्ध साहित्य भी है। साहित्यका लक्षण है, वह वेदनाकी वागी जो निरी अपनी न हो, अर्थात् प्रेमकी हो। वैसी वेदना पुस्तकमें पर्यात है। वह ही उसे साहित्य बनाती है। उस वेदनाको हृदयंगम करके हम फिर तनिक जवाहरलालकी जीवन-धाराकी श्रोर मुडें श्रीर स्रोतपर पहुँचें—

युवा नेहरूने जीवनमें प्रवेश किया है। उत्साह उसके मनमें है, भ्रेम ख्रीर प्रशंसा तथा सम्पन्नता उसके चारों ख्रोर है ख्रीर सामने विस्तृत जीवनके श्रनेक प्रश्न हैं,—अमेक आकां जाएँ ख्रीर भविष्यकी यवनिकाके शनैः शनैः खुलनेकी प्रतीद्धा है। अभी तो वह अज्ञेय है, अँधेरा है।

जवान नेहरू त्याशासे भरा है। त्याशा है, इसीलिए त्र्यसंतीष है। भविष्यके प्रति उत्कंठा है, क्योंकि वर्तमानसे तीव अतृति है। वह विजायतमें रहा है, वहीं पला है। जानता है, आजादी क्या होती है। जानता है, जिन्दगी क्या होती है। साहित्य पढ़ा है श्रीर उसके मनमें स्वप्न हैं। लेकिन, अब यही आदमी हिन्दुस्तानमें क्या देखता है ? देखता है गुलामी ! देखता है गंदगी !! देखता है निपट गरीबी !!! उसके मनमें हुआ कि यह क्या अन्धेर है ? यह क्या गजब है ?-- उसका मन इटपटाने लगा। ऐसे और भी युवा थे जो परेशान थे।--जहाँ-तहाँ राष्ट्रीय यत्न चल रहे थे। वह इधर गया उधर मिला, पर कहीं तृप्ति नहीं मिली। ये लोग और ऐसे स्वराज्य लेंगे ? -वह अशान्त रहने लगा । जिनका प्रशंसक था उनकी आलोचना उसके मनमें जागने लगी । वह युवक था त्रादर्शीन्मुख, त्राधीर, सम्पन श्रीर विद्वान् । कुछ वह चाहने लगा जो वास्तव इतना न हो जितना स्वप्न हो । पर, स्वप्न तो अक्षरीर होता है ऋौर मानव सशरीर । स्वप्न भला कब कब देह धारण करते हैं ? लेकिन, इस जवाहरका मन उसीकी माँग करने लगा। उसके खटपटाते मनने कहा कि ये

उदार,—लिबरल लोग बृदे हैं। ये क्रान्तिकारी लोग बचे हैं। होमरूलमें क्या है ! समाज-सुधारसे न चलेगा। ये छोटे छोटे यल क्या काम श्रायेंगे !——अरे! कुछ और चाहिए, कुछ और !——बैरिस्टर जवाहरकी सम्पन्नता और उसकी पढ़ाईने उसमें भूख लहकाई—कुछ और, कुछ और!!

स्रोर जवाहरलालको वह 'कुळु श्रोर 'भी मिला। स्वप्न चाहता था, वह स्वप्न भी मिला! जवाहरलालको गाँधी मिला!!

जवाहरलालने अपने पूरे बलसे गाँधीका साथ पकड़ लिया । साथ पकड़े रहा, पकड़े रहा। पर गाँधी यात्री था। जवाहरने अपने रास्तेपर गाँधीको पाया हो श्रीर, इस तरह, उसे अपने ही मार्गपर गाँधीका साथ मिल गया हो, ऐसी तो बात नहीं थी। इसिलए, थोड़ी ही दूर चलनेपर जवाहरलालके मनमें उठने लगा, 'हैं, यह क्या 'में कहाँ जा रहा हूँ ? क्या यही रास्ता है ! यह आदमी कहाँ लिये जा रहा है ! हैं, यह आदमी सच्चा जादूगर भी है ! लेकिन, मुक्ते तो सँभलना चाहिए।

गाँधीका साथ तो पकड़े रहा, लेकिन, शंकाएँ उसके मनमें गहरा घर करने लगीं। लेकिन, जब साथ पकड़ा, तो छोड़नेवाला जबाहरलाल नहीं। हो जो हो। और वह अपनी शंकाओंको अपने मनमें ही घोंट घोंट कर पीनेका यन करने लगा।

उसके मनमें क्रेश हो आया । शंकाएँ दाबे न दबती थीं । उसने आख़िर लाचार हो जादूगर गाँधीसे कहा—ठहरो, ज़रा मुक्ते बताओं कि यह क्या है ? आर वह क्या है ? आओ, हम ज़रा ठहर कर सफ़रके बारेमें समक्त-बूक तो लें !

गाँधीने कहा—यह तो यह है; श्रीर वह वह है। मैं जानता हूँ, सब ठीक है। पर ठहरो नहीं, चले चलो।

जवाहरने कहा—ठहरो ! ठहरो ! ! बिना सममे-बूभे मैं नहीं चलूँगा ।

गाँधीने कहा—यह बहुत ज़रूरी बात है। ज़रूर समभन्बूमा को। लेकिन मैं चला।

गाँधी रुका था कि चल पड़ा । जवाहरलालने कहा—चलनेमें मैं पीछे नहीं हूँ, लो, मैं भी साथ हूँ । लेकिन, सममूँ बूमूँगा ज़रूर । गाँधीने चलते चलते कहा—हाँ ! हाँ ! ज़रूर !

लेकिन, जवाहरलालकी मुश्किल तो यह थी कि गाँधीका धर्म उसका धर्म नहीं था। गाँधी बड़ी दूरसे चला आ रहा था। जानता था कि किस राह जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। जवाहरलाल परेशान, जानेके लिए अधीर, एक जगह किसी स्वप्न-दूतकी राह देख रहा था। उसने कोई राह नहीं पाई थी कि आया गाँधी। और जवाहर उसी राह हो लिया। पर, उस राहपर उसे तृप्ति मिलती तो कैसे! हरेकको अपना मोच आप बनाना होता है। इससे, अपनी राह भी आप बनानी होती है, यह तो सदाका नियम है। इसलिए, चलते चलते एकाएक अटक कर जवाहरलालने गाँधीसे कहा—नहीं! नहीं!! में पहले समक लूँगा और बूक लूँगा। सुनो तो, इकोनॉमिक्स यह कहती है और पॉलिटिक्स वह। अब बताओ, इम क्यों न समक-बूक लें!

गाँधीने कहा—ज़रूर समक लो श्रीर ज़रूर बूक लो । इकोनॉमिक्सकी बात भी सुनो । पर इकना कैसा मेरी राष्ट्र लम्बी है ! जवाहरलालने कहा—मैं बचा नहीं हूँ। गाँधीने कहा—तुम वीर हो। जवाहरलालने कहा—मैं हारा नहीं हूँ, चलना नहीं क्रोडूँगा। गाँधीने कहा—चले तो चलो।

वह यात्रा तो हो ही रही है। लेकिन, जवाहरलाल मेनकी पीड़ा बढ़ जाती है। उसके भीतरका क्लेश भीतर समाता नहीं है।—
गाँधी स्वप्न-पुरुषकी भाँति उसे मिला। अब भी वह जादूगर है!....
लेकिन, अरे! यह क्या बात है १ देखो, पॉलिटिक्स यह कहती है, इकोनां मिक्स वह कहती है। और गाँधी कहता है, धर्म। धर्म १ दिकियानूसी बात है कि नहीं १....है गाँधी महान्, लेकिन, आखिर तो आदमी है। पूरी तरह पढ़ने-पढ़ानेका उसे समय भी तो नहीं मिला। इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स ज़रा वह कम समभे, इसमें अचरजकी बात क्या है १..... और हाँ, कहीं यह रास्ता तो गृलत नहीं है १....
पॉलिटिक्स ....इकोनॉ मिक्स .... लेकिन गाँधी महान् है, सचा नेता है।

जवाहरलालने कहा—गाँधी, सुनो, तुम्हें ठहरना ज़रूर पड़ेगा। हमारे पीळे लाखोंकी भीड़,—यह कांग्रेस, आ रही है। तुम और हम चाहे गड्ढेमें जायँ, लेकिन कांग्रेसको गड्ढेमें नहीं भेज सकते। बताओ, यह तुम्हारा स्वराज्य क्या है जहाँ हम सबको लिये जा रहे हो!

गाँधीने कहा—लेकिन ठहरो नहीं, चलते चलो । हाँ, स्वराज्य ? वह राम-राज्य है।

—राम-राज्य ! लेकिन हमको तो स्वराज्य चाहिए, —झार्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक...।

- —हाँ ! हाँ ! ! ठीक तो है, आर्थिक, राजनीतिक....पर धीमें न पड़ो, चले चलो ।
  - --धीम ? लेकिन, आपका रास्ता ही गुलत हो तो ?
- —सही होनेकी श्रद्धा नहीं है तो अवस्य दूसरा रास्ता देख जो। मैं जा रहा हूँ।

जवाहरलाल समभने-बूभनेको ठहर गया । गाँधी अपनी राह कुळ आगे बढ़ गया । जवाहरलालने चिल्लाकर कहा—लेकिन सुनो ! अरे ज्रा सुनो तो !! तुम्हारा रास्ता गृलत है । मुक्ते थोड़ा थोड़ा सही रास्ता दीखने लगा है ।

गाँधीने कहा—हाँ होगा, लेकिन जवाहर, मुक्ते लम्बी राह तय करनी है। तुम मुक्ते बहुत याद रहोगे।

जवाहरलालको एक गुरु मिला था, एक साथी। वह कितना जवाहरलालके मनमें बस गया था! उसका प्यार जवाहरलालके मनमें ऐसा ज़िन्दा है कि खुद उसकी जान भी उतनी नहीं है। उसका साथ अब छूट गया है।——लेकिन, राह तो वह नहीं है, दूसरी है,—यह बात भी उसके मनके भीतर बोल रही है। वह ऐसे बोल रही है जैसे बुखारमें नब्ज़। वह करे तो क्या करे!

इतनेमें पीछेसे काँग्रेसकी भीड़ आ गई।

पूछा--जवाहर, क्या बात है ! हाँफ क्यों रहे हो ! रुक क्यों गये ! जवाहरलालने कहा--रास्ता यह नहीं है !

भीड़ के एक भागने कहा—लेकिन, गाँधी तो वह जा रहा है ! जवाहरलालने कहा—हाँ, जा रहा है । गाँधी महान् है । छेकिन, रास्ता यह नहीं है । पॉलिटिक्स और कहती है ।

भीड़मेंसे कुछ लोगोंने कहा—ठीक तो है। रास्ता यह नहीं है। हम पहलेसे जानते थे, आओ जरा सुस्ता लें, फिर लौटेंगे।

जवाहरलालने कहा—हाँ, रास्ता तो यह नहीं है और आओ जरा सुस्ता भी लें। पर लौटना कैसा ! देखो, दार्ये हाथ रास्ता जाता है।—इधर चलना है।

भीड़मेंसे कुछ लोगोंने कहा-लेकिन गाँधी... ?

जवाहरलालका करठ आर्द हो आया । बड़ी कठिनाईसे उसने कहा—गाँधी महान् है, लेकिन रास्ता...

आगे जवाहरलालसे न बोला गया । वाणी रुक गई, आँखोंमें आँसू आ गये ।

इसपर लोगोंने कहा—जवाहरलालकी जय! कुछने वही पुराना घोष उठाया—गाँधीकी जय!

श्रीर गाँधी उसी रास्तेपर श्रागे चला जा रहा था जहाँ इन जयकारोंकी श्रावाज थोड़ी थोड़ी ही उस तक पहुँच सकी।

जपरके कल्पना-चित्रसे जवाहरलालकी व्यथाका अनुभव हमें लग सकता है। उस व्यथाकी कीमत प्रतिक्त्या उसे देनी पड़ रही है, इसीसे जवाहरलाल महान् है। उस व्यथाकी ध्विन पुस्तकमें व्यापी है, इसीसे पुस्तक भी साहित्य है। जिसकी श्रोर बरबस मन उसका खिंचता है, उसीसे बुद्धिकी छड़ाई ठन पड़ी है। शायद, भीतर जानता है, यह सब बुद्धि-युद्ध व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थताका चकर एकाएक कटता भी तो नहीं। बुद्धिका फेर ही जो है। श्राज उसीके व्यूहमें घुसकर योद्धाकी भाँति जवाहरलाल युद्ध कर रहा है, पर निकलना नहीं जानता। यहाँ मुक्ते अपने ही वे शब्द याद आते हैं जो न जाने कहाँ जिले थे— "While Gandhi is a consummation, Jawaharlal is a noble piece of tragedy. Describe Gandhi as inhuman if you please, but Jawaharlal is human to the core-May be, he is concertingly so."

जहाँसे जवाहरलाल दूसरी राह टटोलते हैं और अपना मत-भेद स्पष्ट करते दीखते हैं, उसी स्थलसे पुस्तक कहानी हो जाती है। वहाँ जैसे लेखकमें अपने प्रति तटस्थता नहीं है। वहाँ लेखक मानी पाठकसे प्रत्याशा रखता है कि जिसे मैं सही समकता हूँ, उसे तुम भी सही समको, जिसे गृलत कहता हूँ उसे गृलत । वहाँ लेखक दर्शक ही नहीं, प्रदर्शक भी है। वहाँ भावनासे आगे बदकर वासना भी आ जाती है। यो वासना किसमें नहीं होती?—वह मानवका हक है। लेकिन, लेखकका अपनी कृतिमें वासना-हीनका ही नाता खरा नाता है। वहीं आर्टिश्क है। जवाहरलालकी कृतिमें वह आ गया है जो इनार्टिश्चिक है, असुन्दर है। आधुनिक राजनीति (या कहो कांग्रेस-राजनीति) में जिस समयसे अधिकारपूर्वक प्रवेश करते हैं, उसी समयसे अपने जीवनके पर्यवेद्यागें लेखक जवाहरलाल उतने निस्सग नहीं दीखते।

श्रात्म-चिरत लिखना एक प्रकारसे श्रात्म-दानका ही रूप है। नहीं तो, मुक्ते किसिंके जीवनकी घटनाश्रोंको जानने श्रथवा श्रपने जीवनकी घटनाश्रोंको जतानेसे क्या फायदा १ परिस्थितियाँ सबकी श्रवन होती हैं। इससे घटनाएँ भी सबके जीवनमें एक-सी नहीं घट सकतीं। लेकिन, फिर भी, फायदा है। वह फायदा यह है। कि दूसरेके जीवनमें हम श्रपने जीवनकी काँकी लेते हैं। जीवन-तत्त्व

सब जगह एक है और हर एक ज़िन्दगीमें वह है जो हमें लाभ दे सके। वस्तुतः जीवन एक कीड़ा है। सबका पार्ट अलग अलग है। किर भी, एकका दूसरेसे नाता है। लेकिन, यदि एक दूसरेसे कुछ पा सकता है तो वह उसका आत्मानुभव ही, अहंता नहीं।

इस भाँति, आत्म-चरित अपनी अनुभूतियोंका समर्पण है। जवाहर-लालजीका आत्म-चरित सम्पूर्णतः वह ही नहीं है। उसके समर्पणके साथ आरोप भी है, आग्रह भी है। लेखककी अपनी अनुभूतियाँ ही नहीं दी गई हैं,—अपने अभिमत, अपने विधि-निषेध, अपने मत-विश्वास भी दिये गये हैं और इस भाँति दिये गये हैं कि वे स्वयं इतने सामने आ जाते हैं कि लेखकका व्यक्तित्व पींबे रह जाता है।

यहाँ क्या एक बात मैं कहूँ है ऐसा लगता है कि विधाताने जवाहरलालमें प्राणोंकी जितनी श्रेष्ठ पूँजी रक्खी उसके अनुकूल परिस्थितियाँ देनेकी कृपा उसने उनके प्रति नहीं की । परिस्थितियोंकों जो सुविधा जन-सामान्यको मिलती है, उससे जवाहरलालको वंचित रक्खा गया है। जवाहरलालजीको वाजिब शिकायत हो सकती है कि उन्हें ऊँचे घराने और सब सुख-सुविधाओंके बीच क्यों पैदा किया गया है इस दुर्भाग्यके लिए जवाहरलाल सचमुच रुष्ट हो सकते हैं और कोई उन्हें दोष नहीं दे सकता। इस खुश और बद-नसीबीका परिणाम आज भी उनके व्यक्तित्वमेंसे घुलकर साफ नहीं हो सका है।

वह हठीले समाजवादी हैं,—इतने राजनीतिक हैं कि बिल्कुल देहाती नहीं हैं।—सो क्यों ! इसीलिए तो नहीं कि अपनी सम्पन्नता

श्मीर कुलीनताके विरुद्ध उनके मनमें चुनौती भरी रहती है ! वह व्यक्तित्वमें उनके हल नहीं हो सकी है, फूटती रहती है और उन्हें बेचैन रखती है।

बीससे चौबीस वर्ष तककी श्रवस्थाका युवक सामान्यतया श्रपनेको दुनियाके श्रामने-सामने पाता है। उसे मनाइना पड़ता है तब जीना उसके लिए सम्भव होता है। दुनिया उसको उपेचा देती है श्रीर उसकी टक्करसे उस युवामें श्रात्म-जागृति उत्पन्न होती है। चाहे तो वह युवक इस संघर्षमें इब सकता है चाहे चमक सकता है।

इतिहासके महापुरुषोंमें एक भी उदाहरणा ऐसा नहीं है जहाँ विधाताने उन्हें ऐसे जीवन-संघर्षका और विपत्तियोंका दान देनेमें अपनी औरसे कंजूसी की हो। पर, मैं क्या आज विधातासे पूछ सकता हूँ कि जवाहरलालको आत्मा देकर, जवाहरलालकी किस भूलसे, उसने लाइ-प्यार और प्रशंसा-स्वीकृतिके वातावरणमें पनपनेको लाचार किया ? मैं कहता हूँ, विधनाने यह छुल किया।

परिणाम शायद यह है कि जवाहरलाल पूरी तरह स्वयं नहीं हो सके । वह इतने व्यक्तित्व नहीं हो सके कि व्यक्ति रहें ही नहीं । धियरी उनको नहीं पाने चलती, वही उसको खोजते हैं । शास्त्रीय झानकी टेकन उनकी टेकन है,—हाँ, शास्त्र आधुनिक हैं । (पुस्तकमें कितने और कैसे कमालके रेफरेन्स और उदाहरण हैं!) शास्त्र उनके मस्तकमें है, दिलमें नहीं । दिलमें शास्त्रका सार ही पहुँचता है, बाकी छूट जाता है। इसीसे, अनजानमें वह शास्त्रके प्रति अवझा-शील हो जाते हैं। एक 'इज्म'का सहारा लेते हैं, दूसरे 'इज्मों 'पर

प्रहार करते हैं। सच यह है कि वह पूरे जवाहरलाल नहीं हो सके हैं तभी एक 'इस्ट' (सोशालिस्ट) हैं और, ध्यान रहे, वह पैतृक 'इड़म' नहीं है।

चूँकि उन समस्याश्रांसे उन्हें सामना नहीं करना पड़ा जो श्राये दिनकी श्रादमीकी बहुत क्रीबकी समस्याएँ हैं, इसीसे उनके मनमें जीवन-समस्याश्रोंके श्रातिरिक्त श्रीर श्रवग तरहकी बौद्धिक समस्याएँ घिर श्राई।

श्रादमीका मन और बुद्धि खाली नहीं रहते । सचमुचकी उन्हें उलम्मन नहीं है, तो वह कुछ उलम्मन बना लेते हैं । जीवन-समस्या नहीं तो बुद्धि-समस्याको वे बौद्धिक रूप ही दे देते हैं । क्या यह इसीसे है कि उनकी बौद्धिक चिन्ता रोटी श्रीर कपड़ेके राजनीतिक प्रोप्रामसे ज्यादा उलमी रहती है,—क्योंकि, रोटी और कपड़ेकी समस्याके साथ उनका रोमांसका सम्बन्ध है ।

स्थूल अभावका जीवन उनके लिए रोमांस है। क्या ऐसा इसीलिए है कि उनका व्यावहारिक जीवन जब कि देहाती नहीं है तब बुद्धि उसी देहातके स्थूल जीवनकी अ्रोर लगी रहती है! अ्रौर लोग तो चलते धरतीपर हैं, कल्पना आस्मानी करते हैं! जवाहलालजीके साथ ही यह नियम नहीं है। क्या हम विधातासे पूळु सकते हैं कि यह विषमता क्यों है!

जवाहरलालजीको देखकर मन प्रशंसासे भर जाता है। पुस्तक पढ़कर भी मन कुछ सहमे बिना न रहा। जब उस चहरेपर म्ह्छाहट देखता हूँ, जानता हूँ कि इसके पीछे ही पीछे मुस्कराहट आ रही है। पर उनका मुस्काराता चेहरा देखकर भय-सा होता है कि अगली ही घड़ी इन्हें कहीं भींकना तो नहीं पड़ेगा!

पुस्तकमें उसी रईस श्रीर कुलीन, लेकिन मिलनसार, वेदनामें भीनी, खुली श्रीर साफ़ तबीयतकी भलक मिलती है। मनका खोट कहीं नहीं है, पर मिजाज जगह जगह है।

निकट भूत श्रीर वर्तमान जीवनके प्रति श्रमंलग्नता पुस्तकमें प्रमाणित नहीं हुई है, फिर भी, एक विशेष प्रकारकी हृदयकी सचाई यहाँसे वहाँ तक ज्यास है।

पुस्तकमें अन्तकी श्रोर खासे लम्बे विवेचन श्रीर विवाद हैं। हमारे श्रिकतर विवाद शब्दोंका भमेला होते हैं। जब तक मितयाँ भिन्न हैं, तब तक एक शब्दका अर्थ एक हो ही नहीं सकता। सजीव शब्द अनेकार्थवाची हुए विना जियेगा कैसे हैं यह नहों तो वह शब्द सजीव कैसा है पर जवाहरलालजी इसी कथनपर विवादपर उतारू हो सकते हैं। उन्होंने एक लेखमें लिख भी दिया था कि एक शब्द दिमागपर एक तस्त्रीर छोड़ता है श्रीर उसे एक श्रोर स्पष्टार्थवाची होना चाहिए वग़ैरह वग़ैरह....। पर, वह बात उनकी अपनी अनुभूत नहीं हो सकती। सुननेमें भी वह किताबी है। इसिलए, उन विद्वसापूर्वक किये गये विवादोंको हम छोड़ दें। यह अपनी अपनी सममका प्रश्न है। कोई नहीं कह सकता है कि जवाहरलाल गृलत हैं, चाहे वह यही कहें कि वह श्रीर वहीं सहीं हैं।

जवाहरलालजी आजकी भारतकी राजनीतिमें जीवित शक्ति हैं। उनके विश्वास रेखाबद्ध हों, पर वे गहरे हैं। कहनेको मुक्ते यही हो सकता है कि रेखाबद्ध होनेसे उनकी शक्ति बढ़ती नहीं घटती है, १२०

श्रीर स्वरूप साफ़ नहीं विकृत होता है। उसपर वह कर्म-तत्पर भी हैं। विभेद उनके राजनीतिक कर्मकी शिला है। वे जन्मसे ब्राह्मण, वर्गसे च्रित्रय हैं, पर मन उनका श्रयन्त मानवीय है। स्यूर्येदयकी वेलाके प्रभार में भी उन्हें प्रीति है। पशु-पित्यों में, वनस्पितियों में, प्रकृतिमें, तारों से चमक जानेवालीं श्रेंधरी-उजली रातों में, भविष्य में, इस श्रवेय श्रीर श्रजेय शिक्तमें, जो है श्रीर नहीं भी है,—इन सबमें भी जवाहरलाल जीका मन प्रीति श्रीर रस लेता है। उस मनमें कहरता हो, पर जिज्ञासा भी गहरी भरी है। वहीं जिज्ञासासे भीना स्नेहका रस जब तिनक तिनक श्रवश्यस्त उनकी मुस्कराहट में फ्रटता है, तब कहरता भी श्रमृतमें नहा जाती है। वह नेता हैं श्रीर चाहे पार्टी राजनीतिक भी हो, पर यह सब तो बाहरी श्रीर जपरी बातें हैं। जवाहर जाल जीका श्रमली मूल्य तो इसमें है कि वह तत्पर श्रीर जामत् व्यक्ति हैं। उस निर्मम तत्परता श्रीर जिज्ञासु जागृतिकी छाप पुस्तक में है श्रीर इसीसे पुस्तक सुन्दर श्रीर स्थायी साहित्यकी गगानामें रह जायगी।

## ग्राप क्या करते हैं ?

जब पहले पहल दो न्यक्ति मिलते हैं तो परस्पर पूछते हैं, 'आपका ग्रुभ नाम ?' नामके बाद अगर आगे बढ़नेकी द्यात्ति हुई तो पूछते हैं, 'आप क्या करते हैं ?'

'क्या करते हैं ?' इसके जवाबमें एक दूसरेको मालूम होता है कि उनमेंसे एक क्कील है, दूसरा डाक्टर है। इसी तरह वे आपसमें दूकानदार, मुलाजिम, अध्यापक, इंजीनिथर आदि आदि हुआ करते हैं।

पर इस तरहके प्रश्नके जवाबमें में हक्का-बक्का रह जाता हूँ।
मैं डाक्टर भी नहीं हूँ, वकील भी नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हूँ
जिसको कोई संज्ञा ठीक ठीक ढँक सके। बस वही हूँ जो मेरा नाम
है। मेरा नाम दयाराम है तो दयाराम में हूँ। नाम रहीमबख्श
होता तो मैं रहीमबख्श होता। 'दयाराम' शब्दके कुछ भी अर्थ होते
हों, और 'रहीमबख्श'के भी जो चाहे माने हों, मेरा उनके मतलबसे
कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी हूँ वही बना रहकर दयाराम या
रहीमबख्श रहूँगा। मेरा सम्पूर्ण और सच्चा परिचय इन नामोंसे
आगे होकर नहीं रहता, न भिन्न होकर रहता है। इन नामोंके
शब्दोंके अर्थतक भी वह परिचय नहीं जाता। क्योंकि, नाम नाम है,
यानी, वह ऐसी वस्तु है जिसका अपना आपा कुछ भी नहीं है।
इसलिए, उस नामके भीतर सम्पूर्णतासे मैं ही हो गया हूँ।

ख़ैर, बह बात छोड़िए। मुक्तसे पूछा गया, 'श्रापका शुक्त १२२ नाम ? ' मैंने बता दिया—' दयाराम '। दयाका या और किसीका राम मैं किसी प्रकार भी नहीं हूँ। पर किसी अतर्क्य पद्धतिसे मेरे दयाराम हो रहनेसे उन पूळनेवाले मेरे नए मित्रको मेरे साथ व्यवहार-वर्णन करनेमें सुभीता हो जायगा। जहाँ मैं दीखा, बड़ी आसानीसे पुकार कर वह पूळ लेंगे, 'कहो दयाराम, क्या हाल है ?' और मैं भी बड़ी आसानीसे दयारामके नामपर हँस-बोल कर उन्हें अपना या इधर-उधरका जो हाल-चाल होगा बता दूँगा।

यहाँतक तो सत्र ठीक है। लेकिन, जब यह नए मित्र आगे बढ़ कर पूछते हैं, ' भाई, करते क्या हो ?' तब मुक्ते मालूम होता है कि यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या करूँ ? 'क्या करूँ ? का प्रश्न तो मुक्ते अपने पग-पग आगे बैठा दीखता है। जी होता है, पूछूँ, 'क्या आप बताइएगा, क्या करूँ ?' में क्या क्या बताऊँ कि श्राज यह यह किया।—सबेरे पाँच बजे उठा; छह बजे घूम कर श्रायाः फिर बचेको पढ़ायाः फिर अखबार पढ़ाः फिर बगीचेकी क्यारियाँ सींचीं; फिर नहाया, नाश्ता किया,—फिर यह किया, फिर वह किया। इस तरह अब तीन बजेतक कुछ न कुछ तो मुक्करे होता ही रहा है, यानी में करता ही रहा हूँ। अब तीसरे पहरके तीन बजे यह जो मिले हैं नए मित्र, तो इनके सवालपर क्या मैं इन्हें सबेरे पाँचसे अब तीन बजेतककी अपनी सब कार्रवाइयोंका बखान सुना जाऊँ ! लेकिन, शायद, यह वह नहीं चाहते । ऐसा मैं करूँ तो शायद हमारी उगती हुई मित्रता सदाके लिए वहीं अस्त हो जाय । यदि उनका अभिप्राय वह जानना है जो उनके प्रश्न पुळनेके समय में कर रहा हूँ, तो साफ है कि मैं उनका प्रश्न सुन

रहा हूँ श्रीर ताज्जुब कर रहा हूँ। तब क्या यह कह पहुँ कि, 'मित्रवर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ श्रीर ताज्जुब कर रहा हूँ।' नहीं, ऐसा कहना ठीक न होगा। मित्र इससे कुछ सममेंगे तो नहीं, उल्टा बुरा मानेंगे। दयाराम मूर्ख तो हो सकता है, पर बुरा होना नहीं चाहता। इसलिए, उस प्रश्नेक जवाबमें मैं, मूर्खका मूर्ख, कोरी निगाहसे बस उन्हें देखता रह जाता हूँ।—बल्कि, थोड़ा-बहुत श्रीर भी आतिरिक्त मूद बनकर लाजमें सकुच जाता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि 'कृपया आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ '—यानी क्या कहूँ कि यह करता हूँ ?'

किन्तु, यह सौभाग्यकी बात है कि मित्र अधिकतर कृपापूर्वक यह जान कर संतुष्ट होते हैं कि दयाराम मेरा ही नाम है। वह नाम अख़बारोंमें कभी कभी छुपा भी करता है। इससे, दयाराम होनेके बहाने में बच जाता हूँ। यह नामकी महिमा है। नहीं तो, दिनमें जाने कितनी बार मुक्के अपनी मृदताका सामना करना पड़े।

आज अपने भाग्यके व्यंग्यपर मैं बहुत विस्मित हूँ। किस बड़भागी पिताने इस दुर्भागी बेटेका नाम रक्खा था 'दयाराम'। उन्हें पा सकूँ तो कहूँ, 'पिता, तुम खूब हो! बेटा तो इबने ही योग्य था, किंतु तुम्हारे दिये नामसे ही वह भोला, चतुर मित्रोंसे भरे, इस दुनियाके सागरमें उतराता हुआ जी रहा है। उसी नामसे वह तर जाय तो तर भी जाय। नहीं तो, इबना ही उसके भाग्यमें था। पिता, तुम जहाँ हो, मेरा प्रणाम लो। पिता, मेरा विनीत प्रणाम ले लो। उस प्रणामकी कृतज्ञताके भरोसे ही, उसीके लिए, मैं जी रहा हूँ, जीना भी चाहता हूँ पिता, नहीं तो, में एकदम मितमंद हूँ और जाने क्यों जीने-लायक हूँ!'

पर आपसे बात करते समय पिताकी बात छोहूँ। अपने इस जीवनमें मैंने उन्हें सदा खोया पाया। रो-रोकर उन्हें याद करनेसे आपका क्या लाभ ! और आपको क्या, मुक्ते क्या—दोनोंको आपके लाभकी बात करनी चाहिए।

तो मैंने कहा, 'कृपापूर्वक बताइए, क्या करूँ है बहुत भटका, पर मैंने जाना कुछ नहीं। आप मिले हैं, अब आप बता दीजिए।' उन नए मित्रने बताया कुछ नहीं, वे बिना बोले आगे बढ़ गये। मैं भी चला। आगे उन्हें एक अन्य व्यक्ति मिले। पूछा, 'आप क्या करते हैं है'

उत्तर मिला, ' मैं डाक्टर हूँ। '

सजन मित्रने कहा, ' श्रोः श्राप डाक्टर हैं ! बड़ी ख़ुशी हुई । नमस्ते डाक्टरजी, नमस्ते । खूब दर्शन हुए । कभी मकानपर दर्शन दीजिए न।—जी हाँ, यह लीजिए मेरा कार्ड । ''रोडपर '''कोठी है । —जी हाँ, श्रापकी ही है । पधिरिएगा। कृपा कृपा । श्रच्छा, नमस्ते।'

मुक्ते इन उद्गर्शेपर बहुत प्रसन्नता हुई। किन्तु, मुक्ते प्रतीत हुआ कि मेरे दयाराम होनेसे उन व्यक्तिका डाक्टर होना किसी कदर अधिक ठीक बात है। लेकिन, दयाराम होना भी कोई गृखत बात तो नहीं है!

किन्तु, भित्रवर कुछ आगे बढ़ गये थे । मैं भी चला । एक तीसरे व्यक्ति मिले । कोठीवाले मित्रने नाम-परिचयके बाद पूछा, 'आप क्या करते हैं ?'

<sup>&#</sup>x27;वकील हूँ।'

<sup>&#</sup>x27; स्रोः वकील हैं ! बड़ी प्रसन्तताके समाचार हैं । नमस्ते, वकील १२५

साहब नमस्ते । मिलकर भाग्य धन्य हुए । मेरे बहनोईका भताजा इस साल ला फाइनलमें है । मेरे लायक खिदमत हो तो बतलाइए । जी हाँ, ब्यापहीकी कोठी है । कभी पधारिएगा । श्रच्छा जी नमस्ते, नमस्ते । '

इस हर्षोद्वारपर मैं प्रसन्न ही हो सकता था। किन्तु, मुक्ते लगा कि बीचमें वकीलताके आ उपस्थित होनेके कारण दोनोंकी मित्रताकी राह सुगम हो गई है।

यह तो ठीक है । डॉक्टर या वकील या और कोई पेशेकर होकर व्यक्तिकी मित्रताकी पात्रता बढ़ जाय इसमें मुक्ते क्या आपति ? इस संबंधमें मेरी अपनी अपात्रता मेरे निकट इतनी सुस्पष्ट प्रकट है, और वह इतनी निविद्ध है कि उस बारेमें मेरे मनमें कोई चिता ही नहीं रह गई है । लेकिन, मुक्ते रह-रहकर एक बातपर अचरज होता है। प्रश्न जो पूछा गया था वह तो यह था कि, 'आप क्या करते हैं ?' उत्तरमें डाक्टर और वकीलने कहा कि वे डाक्टर और वकील हैं। मुक्ते अब अचरज यह है कि उन प्रश्नकर्त्ता मित्रने मुद्द-कर फिर क्यों नहीं पूछा कि, 'यह तो ठीक है कि आप डाक्टर और वकील हैं। आप डाक्टर रहिए, आप वकील रहिए। लेकिन, कृपया, आप करते क्या हैं ?'

समभमें नहीं आता कि प्रश्नकर्ता मित्रने अपने प्रश्नको फिर क्यों नहीं दोहराया, लेकिन, मित्रमृढ़ में क्या जानूँ ? प्रश्नकर्ता तो मुक्क जैसे कमसमम नहीं रहे होंगे । इसिलए, डाक्टर और वकीलवाला जवाब पाकर वह असली भेदकी बात समक गंथे होंगे । लेकिन, वह असली बात क्या है ?

खैर, इन उदाहरखोंसे कामकी सीख लेकर में आगे बढ़ा। राहमें एक सदभिप्राय सज्जन मिले जिन्होंने पूछा---

- 'आपका शुभ नाम १'
- 'दयाराम।'
- 'आप क्या करते हैं ?'
- 'मैं कायस्थ हूँ, श्रीवास्तव।'
- 'जी नहीं, आप करते क्या हैं ?'
- 'मैं श्रीवास्तव कायस्थ हूँ । पाँच बजे उठा था, छः बजे घूम कर लौटा, फिर...श्रोर फिर...'

लेकिन, देखता क्या हूँ कि वह सज्जन तो मुक्ते बोलता ही हुआ छोड़कर आगे बढ़ गये हैं, पिछे चूमकर देखना भी नहीं चाहते। मैंने अपना कपाल ठोक लिया। यह तो मैं जानता हूँ कि मैं मूढ़ हूँ। बिलकुल निकम्मा आदमी हूँ। लेकिन, मेरे श्रीवास्तव होनेमें क्या गलती है ! कोई वकील है, कोई डाक्टर है। मैं वकील नहीं हूँ, डाक्टर भी नहीं हूँ। लेकिन, मैं श्रीवास्तव तो हूँ। इस बातकी तसदीक दे और दिला सकता हूँ। अखबार वाले 'दयाराम श्रीवास्तव' छाप कर मेरा श्रीवास्तव होना मानते हैं। मतलब यह नहीं कि मेरी श्री वास्तव है, न यही कि कोई वास्तव श्री मुक्तमें है; लेकिन जो मेरे पिता थे वही मेरे पिता थे। और वह मुक्ते अकाटय रूपसे श्रीवास्तव छोने सत्यताको जानकर नए परिचित वैसे ही आइवस्त क्यों नहीं होते जैसे किसीके वकील या डाक्टर होनेकी सूचनापर आइवस्त होते हैं !

- 'आप क्या करते हैं ? '
- 'मैं डाक्टर हूँ।'
- 'आप क्या करते हैं ? ?
- 'मैं वकील हूँ।'
- 'तम क्या करते हो ? '
- 'में श्रीवास्तव हूँ।'

मैं श्रीवास्तव तो हूँ ही । इसमें रत्ती-भर झूठ नहीं है । फिर, भेरी तरहका जवाव देनेपर वकील स्त्रीर डाक्टर भी बेवकूफ क्यों नहीं समभे जाते ?

वे लोग मेरे जैसे, अर्थात् वेवकूफ, नहीं हैं यह तो मैं अप्ली तरह जानता हूँ। तब फिर उनके वकील होनेसे भी अधिक मैं श्रीवास्तव होकर वेवकूफ़ किस बहाने समम लिया जाता हूँ, यह मैं जानना चाहता हूँ।

'मूर्ल !' एक सद्गुरुने कहा, 'तू कुछ नहीं समभता । श्ररे, डाक्टर डाक्टरी करता है, वकील वकालत करता है। तू क्या श्रीवास्तवी करता है!'

यह बात तो ठीक है कि मैं किसी 'श्री' की कोई 'वास्तवी' नहीं करता । लेकिन, सद्गुरुके ज्ञानसे मुक्तमें बोध नहीं जागा । मैंने कहा, 'जी, मैं कोई श्रीवास्तवी नहीं करता हूँ । लेकिन, वह वकालत क्या है जिसको वकील करता है ? श्रीर वह डाक्टरी क्या है जिसको डाक्टर करता है ? '

' ऋरे मृढ़ !' उन्होंने कहा, 'तू यह भी नहीं जानता ! श्रदालत जानता है कि नहीं ? ऋस्पताल जानता है कि नहीं ?' 'हाँ', मैंने कहा, 'वह तो जानता हूँ।'

'तो बस ' गुरूने कहा, 'अदालतमें वकील वकालत करता है। अस्पतालमें डाक्टर डाक्टरी करता है।

'अर्जी, तो वकालतको वह 'करता' क्या है ! जैसे मैं खाना खाता हूँ, यानी, खानेको मैं खा खेता हूँ, वैसे वह वकालतको क्या करता है ? '

' अरे तू है मृद !' उन्होंने कहा, 'सुन, वह अदालतके हािकमसे बोलता है, बतलाता है, बहस करता है, कानूनी बात निकालता है। कानूनमें फैंसे लोगोंकी वही तो सार-सँभाल करता है!

'तो यह बात है कि वह बात करता है, बतलाता है, बहस करता है। कानूनकी बात निकालता है, उसके सताए आदिमियोंकी मदद करता है। लेकिन, आप तो कहते थे कि वह 'वकालत' करता है! वकालतमें बात ही तो करता है! फिर, 'वकालत' कहाँ हुई!— बात हुई। बात तो मैं भी कर रहा हूँ। क्यों जी ?'

उन्होंने भल्लाकर कहा, ' अपरे, इस सब कामको ही वकालत कहते हैं।'

'तो वकालत करना, बात करना है। मैं तो सोचता था, न जाने वह क्या है। श्रन्छा जी, वकालतको करके वह क्या करता है! —यानी, श्रदालतमें वह बहुत बातें करता है। उन बातोंको करके भी, वह क्या करता है!

उन्होंने कहा, 'रे मितमंद, तू कुळ नहीं जानता । बातोंहीका तो काम है। बात बिना क्या ? वकीलके बातोंके ही तो पैसे हैं। उन बातोंसे यह जीता है, और फिर उन्हींसे बड़ा आदमी बनता है।' उन बातोंको करके वह बड़ा आदमी बनता है, — अब मैं समक गया, जी । लेकिन जो बड़ा नहीं है, आदमी तो वह भी है न— क्यों जी १ मैं दिनभर सच-भूठ बात करूँ तो मैं भी बड़ा हो जाऊँ १ और बड़ा न होऊँ, तब भी मैं आदमी रहा कि नहीं रहा १ '

उन्होंने कहा, 'तू मूढ़ है। बड़ा तू क्या होगा ! तू आदमी भी नहीं है।'

' लेकिन जी, बात तो मैं भी करता हूँ। श्रब कर रहा हूँ कि नहीं ? लेकिन, फिर भी मैं अपनेको निकम्मा लगता हूँ। ऐसा क्यों है ?'

' श्ररे तू मतलबकी, कामकी बात जो नहीं करता है!'

'अर्जी, तो बात करनेका काम तो करता हूँ! यह कम मतलब है है '

वह बोले, ' अच्छा, जा जा, सिर न खा। तू गधा है।'

श्रव यह बात तो में जानता हूँ िक गधा नहीं हूँ। चाहूँ तो भी नहीं हो सकता। गधेकी तरह सींग तो श्रगचें मेरे भी नहीं हैं, लेकिन, इतना मेरा विश्वास मानिए कि यह साम्य होनेपर भी गधा में नहीं हूँ। में तो दयाराम हूँ। कोई गधा दयाराम होता है श्रीर में श्रीवास्तव हूँ,—कोई गधा श्रीवास्तव होता है श्रि वकील-डाक्टर नहीं हूँ, लेकिन श्रीवास्तव तो में हर वकालत-डाक्टरीसे श्राधिक सचाईके साथ हूँ। इसिलए, उन गुरुजनके पाससे में चुपचाप मले श्रादमीकी भाँति सिर मुकाकर चला श्राया।

लेकिन, दुनियामें वकील-डाक्टर ही सब नहीं हैं। यों तो इस दुनियामें हम-जैसे लोग भी हैं जिनके पास बतानेको या तो श्रपना नाम है या बहुत-से बहुत कुल-गोत्रका परिचय है! इसके अस्तावा

220

जिन्होंने इस दुनियामें कुछ भी अर्जित नहीं किया है, ऐसे अपने जैसे लोगोंकी तो इनमें गिनती क्या कीजिए ! पर सौभाग्य यह है कि ऐसे लोग बहुत नहीं हैं। अधिकतर लोग संभ्रान्त हैं, गरानीय हैं, और उनके पास बतानेको काफ़ी कुछ रहता है।

- ' आप क्या करते हैं ? '
- ' बैंकर हूँ ।—जी हाँ, साहुकार । '
- ' आप क्या करते हैं ? '
- ' कारोबार होता है । बम्बई, कलकत्ता, हाँगकाँगमें हमीर दफ्तर हैं।'
  - ' श्राप क्या करते हैं ? '
  - ' मैं एम० ए० पास हूँ । '
  - ' श्राप क्या करते हैं ? '
  - 'में एम० एल ए० हूँ, लाट साहबकी कींसिलका मेंबर । '
  - ' आप क्या करते हैं ! '
- ' श्रोः ! आप नहीं जानते ! हैं:,—हैं: हैं: राजा चंद्रचूड़िहिंह मुफे ही कहते हैं। गोपालपुर,—८६ लाखकी स्टेट, जी हाँ, आपकी ही है।
  - ' आप क्या करते हैं ? '
  - ' मुक्त राजकविसे आप अनिभन्न हैं शै में कविता करता हूँ। '
  - ' कविता ! उसका क्या करते हैं ? '
- ' श्रीमान्, में कविता करता हूँ । मैं उसीको कर देता हूँ, साहब। श्रीर क्या करूँगा ! '

अत्यन्त हर्षके समाचार हैं कि बहुत लोग बहुत-कुछ करते हैं १३१

त्रीर लगभग सब लोग कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन, मेरी समक्तें न बहुत त्राता है न कुछ त्राता है।

दूकानपर बैठे रहना, गाहकसे मीठी बात करना और पटा लेना, उसकी जेबसे पैसे कुछ ज्यादा ले लेना और अपनी दुकानसे सामान उसे कुछ कम दे देना,—न्यापारका यही तो 'करना' है ! इसमें 'किया' क्या गया !

पर क्यों साहब, किया क्यों नहीं गया ? कसकर कमाई जो की गई है ! एक सालमें तीन लाखका मुनाफ़ा हुआ है,—आपको कुकु पता भी है ! और आप कहते हैं किया नहीं गया !

लेकिन, दयाराम सच कहता है कि, दो रोज़के भूखे अपने समूचे तनको श्रीर मनको लेकर भी, उन तीन लाख मुनाफेवालोंका काम उसे समक्तमें नहीं आता है ।

श्रीर साहूकार रुपया दे देता है श्रीर ब्याज सँभलवा लेता है।
—देता है उसी इकड़े हुए ब्याजमेंसे। देता कम है, लेता ज्यादा
है। इससे वह साहूकार होता जाता है श्रीर मोटा होता जाता है।

अगर वह दे ज्यादा और ले कम,—तो क्या हम यह कहेंगे कि उसने काम कम किया ? क्यों ? उसने तो देनेका काम खूब किया है! लेकिन, इस तरह एक दिन आएगा कि वह साहूकार नहीं रहेगा और निकम्मे आदमियोंकी गिनतीमें आ जायगा।

तो साहूकारी 'काम' क्या हुआ! खूब काम करके भी आदमी जब निकम्मा बन सकता है तो उससे तो यही सिद्ध होता है कि साहूकारी अपने आपमें कुछ 'काम' नहीं है।

श्रीर राजा, राजकिव, कौंसिलर, एम० ए० पास,—ये सब जो जो भी हैं क्या वह वह मेरे श्रपने श्रीवास्तव होनेसे श्रविक हैं ! मैं श्रीवास्तव होनेके लिए कुछ नहीं करता हूँ। बस, यह करता हूँ कि श्रपने बापका बेटा बना रहता हूँ। तब, इन बोगोंमें, इनकी उपाधियोंसे, श्रपने आपमें कौन-सा 'काम करना' गर्भित हो गया,—यह मेरी समक्रमें कुछ भी नहीं श्राता है।

में भी बात करता हूँ श्रीर कभी कभी तो बहुत ही बिदया बात करता हूँ;—सच, श्राप दयारामको झ्ठा न समर्भे ! काम-बेकामकी बातें लिखता भी हूँ; श्रपने घरमें ऐसे बैठता हूँ जैसे कौन्सिलर कौन्सिलमें बैठता है; बचोंपर नवाब बना हुक्मत भी चलाता हूँ,— लेकिन, यह सब करके भी में बड़ी श्रासानींसे छोटा श्रादमी श्रीर निकम्मा श्रादमी बना हुश्रा हूँ । इससे मुक्ते कोई दिक्कत नहीं होती !

फिर, बड़ा-आदमीपन क्या? और वह है क्या जिसे 'काम' कहते हैं! एक किताब है, गीता। ऊपरके तमाम स-'काम' आदमी भी कहते सुने जाते हैं कि गीता बड़े 'काम'की किताब है। मैं मूड़-मित क्या उसे समझूँ! पर एक दिन साहस-पूर्वक उठाकर जो उसे खोलता हूँ, तो देखा, लिखा है, 'कर्म करो। कर्ममें अकर्म करो। '

यह क्या बात हुई ! करना श्रकर्म है, तो वह कर्ममें क्यों किया जाय ? श्रीर जब वह किया गया तो 'श्रकर्म' कैसे रह गया ! जो किया जायगा वह तो 'कर्म' है, उस 'कर्म' को करते करते भी उसमें 'श्र-कर्म' कैसे साधा जाय ! श्रीर गीता कहती है,—उस श्रकर्मको साधना ही एक कर्म है,—वह परम पुरुषार्थ है ।

होगा। हमारी समक्तमें क्या आवे! दुनिया तो कर्म-युतोंकी है। आप कर्मण्य हैं,—आप धन्य हैं। तब, क्या कृपा कर मुझ दयारामको भी अपने कर्मका भेद बताएँगे !

## कहानी नहीं

, j.

श्रभी कहानीकी बात न कीजिए । मैं श्राज ही बाहरसे श्राया हूँ श्रीर मेरा दिमाग जिस बातसे भरा है वह कहानी नहीं है; इसलिए, खुशनुमा भी वह नहीं है । वह सची सचाई है, साफ़ है श्रीर बदनुमा है । मैं उससे छुट्टी पाना चाहता हूँ । मैं दिमाग साफ़ चाहता हूँ । बेमतलबकी कोई बात मैं कहा नहीं चाहता ।

मुफे किसी बहससे क्या बहस है है में आरामसे रहना चाहता हूँ । कमाता हूँ, खाता हूँ और चैनसे रह सकता हूँ। मुके किसीके रोग-सोगसे क्या काम है है में बखेड़ा नहीं चाहता। ज़िंदगी मेरी अपनी है। मौजसे बिताऊँगा और कुछ आड़े नहीं आने दूँगा।

अपनी ज़िंदगी अपने हाथ है। बनात्र्यो, चाहे बिगाइो। मैं उसे बिगाइँगा नहीं। मैं उसे बना-बनाकर ऐसा खूब बनाना चाहता हूँ कि सब डाह करें।—देखा तो है लोगोंको ! बहकमें दिसयों बिगइ गये हैं। दिल देनेमें क्या लगता है ? दिलपर काबू पाना आना चाहिए।

यहाँ जो ये सतरें लिखता हूँ इससे यह न समभना चाहिए कि दिल मेरा कमज़ोर है। बात असल यह है कि जो वाक्या अभी देखकर आ रहा हूँ उसे कह डालकर खत्म कर देना चाहता हूँ। उसपर परेशान होना मुभे मंजूर नहीं। जायदादके किराए और बैंकके सूदकी आमदनी खासी चोखी है। सो क्यों न मैं चैनसे दिन काटूँ! जितने दिन हैं उतने दिन हैं। उन्हें रोकर बिताओं तो,

ऐशर्में गुजार दो तो! मैं रोनेका कायल नहीं। अपनी तो ऐशरे बीतेगी।

लेकिन, ये ऐसे ऐसे वाक्त्र्यात क्यों हो जाते हैं शहोते हैं तो हों, लेकिन हमारी श्राँखके सामने क्यों श्राते हैं शगेया वह हमें डराना चाहते हैं ! पर में डरना नहीं चाहता ।

जी हाँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ। मज़हबकी किताबें भी देखी हैं। वक्तपर मेरा दिल भी मुलायम होता है। आईडियलकी बात नहीं जानता सो नहीं। साधू-संत, फ़क़ीर-दरवेश, सबकी इबादत करता हूँ। क्या नहीं करता ? क्या नहीं जानता ? नेकीका क़ायल हूँ। हक़परस्त हूँ। हक़ीक़त पानेकी ख़्याहिश रखता हूँ। दान देता हूँ। सोसाइटीमें आता-जाता हूँ।

यह सब सही है। लेकिन, उस सबके बाद यह और भी सही है कि मेरी ज़िंदगी मेरी है। किसी औरको उसमें उलकाना गलती है। भलाई करनी चाहिए, लेकिन खुद खटाईमें न पड़ना चाहिए। जो अपने पास है, वही अपना है। बाकी सब बेगाना है। जिसने यह पहचाना, वह रहा। जो यह भूला, वह गया।

लेकिन, सवाल यह उठता है कि बेहूदे वाक्त्र्यात दुनियामें क्यों होते हैं दें उसके बाद सवाल यह है कि अगर वे होते ही हैं, तो हम जैसे खुशबख्तोंकी आँखोंके सामने क्यों आते हैं दें

मिसालके लिए लीजिए कि दुनियामें गीदइ होते हैं। इस दिल्लीमें काफ़ी हैं, नई दिल्लीमें और भी कसरतेंस हैं। रालमें वे हो-हो-हो-होकी आवाज़में मूँकते हैं। मैंने अपनी कोठीमें इंतज़ाम किया है कि एक आदमी बंदूक लेकर रात-भर बैठा जागता रहे, हो-होकी

श्रावाज़ श्राए श्रीर बंदूक दाग दे । यह इंतज़ाम पका है श्रीर मेरी कोठी भी ढंगकी बनी है । वह गीदडोंकी श्रावाज़ तो होती ही होगी, होती ही है, लेकिन मुक्तसे वह दूर रहती है । यानी मतलब यह, कि इंतज़ामको बीचमें डालकर मैंने श्रापनेको उससे दूर बना लिया है।

श्रव, जनाब, इसी नई दिल्लीमें वायसराय साहव भी रहते हैं। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या यह क्यास किया जा सकता है कि किसी भी हालतमें उनकी नींद हराम होने दी जाती होगी ? गीदड भूँकते हैं तो भूँकें, लेकिन, क्या उनको पता भी लग सकता है कि गीदड भूँक रहे हैं ?

यही उसूल है। बहुतसे नाखुरा-गवार वाक् आत होते हैं। वे नहीं रुक सकते तो न रुकें। उन्हें होना ही है, तो हों। लेकिन, यह तो आम लोगोंका फर्ज़ है कि वे हम खास लोगोंके सामने न आने दिये जायँ। और पहले तो उन वाक् आतका ही फर्ज़ है कि वे अगर अपनी बदबहत सूरत नहीं बदल सकते तो हम जैसे नेक माश और खुराबहत लोगोंके नसीबसे तो डरें, और हमारे सामने मुँह दिखानेकी जुरअत न करें।

पर ज़माना खराब है श्रीर किसीको अपने फ़र्ज़का ख़्याल नहीं है। श्रीर तो श्रीर, ऊँच-नीचका भेद ही मिटा जाता है! श्रदना श्राला होनेका दम भरता है श्रीर रुतबे श्रीर हैसियतका लिहाज़ नहीं रह गया है! ख़ैर, वह छोड़िए। दिन बुरे तो हैं ही। उनका गिला क्या ? क्यामत नज़दीक ही है श्रीर बदबख़तोंको श्रपनी बदबख़तीका फल चखना होगा। लेकिन, सवाल यह है कि जो हुश्रा

वह हुआ क्यों ! श्रीर अगर उसे होना ही या तो मेरी आँखोंके आगे क्यों हुआ ! आप नहीं जानते, यह सवाल कितना अहम है और मुक्ते कितना तंग कर रहा है । आँखोंकी राह चीज़ दिल तक चली जाती है तो परेशानीका बायस होती है । यों, कुछ होता रहे, दिल पाक चाहिए । आँखोंके अधेमें यही तो खूबी है । आँखें देखती हैं, पर जो देखती हैं वह कहीं भी अंदर नहीं पहुँचता,—बाहर ही बाहर रहता है; न दिमागको हरकत देता है, न दिलपर असर करता है । मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग गैरत हैं । जी हाँ, गैरत हैं, उनकी आँख हुई न हुई, यकसाँ है ।

में उन लोगोंमें नहीं हूँ। आँख रखता हूँ और उनके पिंके दिलोदिमाग रखता हूँ। जो देखता हूँ सो समक्तता हूँ और उसकी तहमें जाता हूँ। जी हाँ, तभी तो मैं इस कदर परेशान दीखता हूँ!

और श्राप कहते हैं,—कहानी कहानी । मैं बाज़ श्राया श्रापकी कहानीसे । कहानी न हुई बला हो गई! कहानी खेल नहीं है । यूँ, कहानी खेलसे भी बदतर है । दिखबस्तगीकी कहानी चाहिए तो हटिए, मुक्ते न सताइए।

किसीने आपको गृलत ख़बर दी कि वह चीज़ मुक्ते मयस्सर है। दिल यहाँ यूँ ही बेकस है। मसलेपर मसले दरपेश हैं और दिल उलक्षनमें रहता है। एक पेंच ख़ुलता नहीं कि दूसरा पेंच आ लड़ता है। दिमाग्वालेकी कैफ़ियत बस कुछ न पूछिए!—वह है कि पलमर चैन नहीं। कुछ न कुछ उक्दा खुलनेके लिए सिरपर अड़ा खड़ा है। यही है कि किस्मतने ज़रा दौलत बख्शी है तो दिल-बहलावका कुछ सामान भी हो जाता है और तबीयत ज्यूँ त्यूँ हलकी कर लिया

करता हूँ । नहीं तो, दिमागृपर वह वह जिम्मेदारियोंके बोम हैं कि क्या अफलातून सँभाजता होगा !

में क्या क्या ज़िक्र करूँ १ एक बात तो है नहीं। दिसयों बातें हैं। ब्रायेर वह ऐसी एकमें एक उलकी हैं कि एकको छेड़ा नहीं कि सब उघड़ पड़ती हैं। तब सँभालिए, —िकसे सँभालिएगा १ जीजिए, दिमागमें वह जूएँ-सी रेंग रेंग कर फिर रही हैं। श्रीर श्रापने किसीको पकड़नेकी कोशिश की नहीं कि वह पंजे गाड़ सिमिट कर वहीं चिपक रहती हैं। श्रव किये जाइए कोशिश ।—वह वहाँसे उखड़ती ही नहीं। ख़िरियत यही है कि श्राप सकूनसे बैठे रहें श्रीर दिमागके साथ छेड़ा क करें। वह दिमाग भी क्या श्रजब चीज़ है। एक बार छेड़ा कि भनाकर ही दम लेता है, फिर उसे चुप करना मुश्किल है।

मुद्दा यह है, —यानी, सवाल यह है, यानी — जी, मैं क्या कह रहा था ? हाँ, यानी —

तो ठहरिए । त्र्रासली बात याद कर दूँ।—जाने क्या कहना शुरू किया था १ बताइए साहब—

जी हाँ, ठीक ठीक । अब याद आया। सवाल यह है कि, — जी हाँ, यही है कि — अलीगढ़का स्टेशन था। मैं सेकिंड क्लासमें था। एक साइब और थे। वह अल्बारमें महब थे। — और ठीक वही चीज़ थी, यानी अल्बार, जिससे मैं ऊबा हुआ था। प्लेटफार्मपर बहार थी। मेल-ट्रेनसे जानेवाले दोस्तोंको छोड़नेके लिए दोस्त लोग आये थे। कुछ दोस्त अपने दोस्तोंके इस्तक्बालके लिए आये होंगे। वे ही दोस्त, दो यहाँ चार वहाँ, मिल बोल रहे थे। सब अपना अपना दृत्र और सभी अपने बारेमें मुतमञ्चन थे। प्लेटफार्म जीता जागता

सैरगाह था और अपनी बहारपर था। खोमचेवालोंकी बन रही थी और वह वह आवाजें आती थीं कि चिड़ियाघर मात था।

लेकिन, किस्मतकी मार देखिए कि मैं अपनी सीटपर अपकर रेलकी दूसरी तरफ भी निगाह डालता हूँ । बोलिए, इसकी क्या ज़रूरत थी ? खाली बैठे मुक्ते यह क्या सुक्ता ? यह मेरा अहमकपन था कि नहीं ? क्या ख़ुशनुमा था जो प्लेटफार्मपर न था ? इधर निगाह डालनेकी आख़िर ज़रूरत क्या थी ! पर गुलती की, तो उसका नतीजा भी सामने श्राया ! देखता क्या हूँ कि चार-ञ्जः उठाईगीरे-से लड़के नीचे खड़े गिड़-गिड़ाकर पैसा माँग रहे हैं और दुआएँ दे रहे हैं। दो-एक उनमें लड़िकयाँ भी थीं। जाने वे कहाँकी पैदावार थे ! श्रॉंखें, कान, नाक, मुँह ती इनसान जैसे उनके थे, पर क्या वे इनसानके बच्चे थे ! तौबह ! तौबह ! द्वलिएकी कुन्न न पृछिए । एक-एकके पास कपड़े वह नुमायशी थे कि क्या बात! अव्वल तो वह इतने मुख्तसर थे कि इसमें शक है कि थे भी कि नहीं। फिर नये मकूलेके मुताबिक उनमें हवा न राकनेकी खास सिफत थी। झरीखे उनमें काफ़ी तदादमें श्रीर काफ़ी कुशादा थे। कपड़े वे बिना रंगरेज़की मददके सियाह थे। लड्की एक पाँच बरसकी होगी। अंधी थी श्रीर कोढ़से उसके दाँयें हाथकी दो उँगलियाँ दो ठूँठ-सी श्राधी श्राधी रह गई थीं और एक लड्का उसका हाथ पकड़कर आगे आगे खींच रहा था। जाने इन लड़कोंको दुआएँ देना कौन सिखाता है! ऐसी दुआएँ दे रहे थे कि बेतरतीब, बेसलीके ।

एक एक डिब्बेपर ठहरते और एक साँसमें वहाँ अपनी सब दुआओंका खुज़ाना उड़ेल देते। फिर पैसा माँगते,—इनसानकी फ़ितरतपर उनका भरोसा अब भी कायम था। ताज्जुब है, क्यों कायम था, क्यों उठ नहीं चुका था! वह बिना पैसा पाये आसानीसे डिब्बा न छोड़ते थे। इस डिब्बेसे वह डिब्बा और फिर अगला डिब्बा और फिर अगला और—

श्रजब हैरानी तो यह है कि मैं उन्हें देखकर फिर भी देखता ही रह गया। क्यों नहीं उधरकी खिड़की चढ़ाकर में श्रपना श्रॅंप्रज़ी जासूसी नाविल पढ़ने लगा ! सचमुच ख्याल श्राता है कि इतनी ज़रा-सी समक मुक्ते उस कि क्यों न हुई! नाविल मज़दार था श्रीर हिज़ लार्डशिपके कृत्लका भेद कुश्र इस तरीक़ेसे खुलता जाता था कि हर लेडीशिप परेशान थीं श्रीर श्रगलब था कि कृत्लमें मुद्दें यानी हर लेडीशिप परेशान थीं श्रीर श्रगलब था कि कृत्लमें मुद्दें यानी हर लेडीशिपकी शरकत ही न साबित हो जाय! नाविलके उस संगीन मामलेको छोड़कर इधर इन वाहियात भिखमंगे लड़के-लड़कियोंकी बदनसीबी देखनेमें लग जाना सरासर हिमाकृत थी, लेकिन फिर भी मैं उस तरफ क्यों देखता रह गया, यह ताज्जुब है।

आख़िर वे मेरे डिब्वेके नीचे ही आ खड़े हुए। मैंने भिड़क कर कहा—हटो, हटो!

— बाबू, तुम्हारे लड़के-बच्चे जियें ! बाबू, तुम्हें राजपाट मिले ! बाबू, तुम्हारी नौकरी बढ़े ! बाबू, तुम्हें धन मिले ! बाबू, एक पैसा !' मैंने कहा—यह सेकिंड क्लास है ! हटो ! हटो !!

— बाबू, तुम्हारे त्रौलाद-पुत्तर जियें ! बाबू, तुम्हें धन मिले ! तुम्हें राज्य मिले ! नौकरी बढ़े ! वाबू, एक पैसा !

मैंने भिड़ककर कहा—क्या है ! भीख माँगते शर्म नहीं आती है ! आगे बढ़ो !

इस फ़ूँडमें पिक्वेकी तरफ एक लहकी खड़ी थी। दस बरसकी उसकी उम्र होगी । वह सबसे डरपोक थी, शर्मीली थी श्रीर पीछे पीछे रहती थी। वह सबसे दुबली थी और आँखें उसकी सबसे बड़ी थीं। वह मुँहसे कुळ भी नहीं कहती थी, बस आँखोंसे देखकर रह जाती थी। ऐसा मालूम होता था कि एक डिब्बेके सामने खड़े होकर वह किसी एक आदमीपर आँखें गड़ा बेती थी। जब कुंड चलता, वह भी चल पड़ती थी। उससे पहले वहाँसे आँख न हटाती थी। मैंने देखा, उसकी आँखें मुक्तपर एक-टक गड़ गई हैं। इतनेमें अगले, शायद तीसरे दर्ज़ेके, डिब्बेसे किसीने उसी लड्कीको मुखातिब करके एक पैसा पीछेकी तरफ फेंका। पैसा गिरा, कई बच्चे अपटे। लड़की नज़दीक थी श्रीर पैसा अट अपट कर उसने उठा लिया। इतनेमें देखता क्या हूँ कि एक लड़का उसपर मपट पड़ा है और उसकी गत बना कर पैसा उसने झीन लिया है। बाल उसके श्रीर फैल गये हैं, तनपर खरींच लग गई हैं, लेकिन लड़की फिर वैसी ही गुम-सुम सूनी आँखोंसे मेरे डिब्बेमें मुक्के देखती हुई वहीं खड़ी हो गई है !

इतनेमें रेल चल दी। पहले तो लड़की खड़ी ही रही, फिर दौड़कर मेरे डिब्बेके पास आ गई और साथ साथ भागने लगी। —बाबू! एक पैसा!

वह साथ साथ भागती रही। प्लेटफार्मका करीब करीब किनारा ही आ गया था। मैंने पैसा निकाला और उसकी तरफ़ फेंक दिया। —जी हाँ, यह बेवकूफ़ी भी की!

वह तो, खैर, हुआ, लेकिन सवाल यह है कि मेरी परेशानीका

सबब क्या है ? यह सही है कि भिखमंगे नहीं होने चाहिए । लेकिन, यह सही क्यों है कि श्रगर भिखमंगे हैं तो मुस्ने परेशान होना चाहिए,—मेरा क्या जिम्मा है ! मैं तो भिखारी नहीं हूँ । मेरे पास तो पैसा है श्रीर में तो चैनसे रह सकता हूँ । फिर रहें भिखारी तो रहें ! मेरा उनसे क्या सरोकार है ! क्या वास्ता है !

लेकिन, सवाल तो श्रमल यही है कि मैं जानता हूँ, ताहम मैं परेशान हूँ। आख़िर किस वजहसे परेशान हूँ सबब क्या श्र श्रलीगढ़ स्टेशन अब कोसों दूर गया । मैं नई दिल्लीकी कोठीमें हूँ। यहाँ बीबी है, बञ्चे हैं, लायबेरी है, दोस्त-श्रहबाब हैं, सिनेमा-तमाशे हैं। तब फिर मेरा दिल श्राराम क्यों नहीं पा रहा है ?

क्या मैं समभता हूँ कि मेरा एक पैसा हालातमें कुछ भी फ़र्क डालेगा १ पैसा न देता तो क्या कोई ख़ास ख़राबी हो जाती १ ताहम एक पैसा मैंने निकाल फेंका, वह क्यों १

सवाल यही है कि क्यों मैं पैसा दे छूटा शिखमंगा मेरा कीन था श कौन है शिक्त इंग्तियारसे, किस इंक्लेस, वह मेरे दिलके सकूनमें दखलन्दाज़ होता है श

क्यों कर उसे यह जुरस्रत है ? क्यों वह मेरे दिमागृका पीछा करता है ? किसने उसे यह इजाज़त दी ? क्यों उन्हें कोई जेलख़ानेमें बन्द नहीं कर देता ?—मेरी आँखोंसे दूर रहें |—लेकिन, क्या जेलख़ानेमें होकर मुक्केसे दूर वह हो जाएँगे ? हक्तीकृतन, हो जाएँगे ?

जी हाँ,—सवाल यह है। यह सवाल बड़ा है और मुक्ते प्ररेशान कर रहा है। यही मुक्तों भरा है और इस वक्त मैं आपकी कहानी-वहानी कुछ नहीं जानता।

## राम-कथा

एक बार पड़ोसी सज्जनके यहाँसे निमन्त्रण आया । दशहरा पास आ रहा है, दूरसे एक विद्वान् पण्डित पधारे हैं, रामायणकी कथा होगी,—मैं कृपा कर कथामें सम्मिलित होकर उत्सवकी शोभा बदाऊँ।

उत्सवकी तो शोभा मुक्त क्या बढ़ सकती है; लेकिन, रामायग्रा कोटि कोटि भारतीयोंको प्यारी है। मैं भी उस प्यारको चाहता हूँ। मैंने रामायग्रा नहीं पढ़ी है, अँप्रेज़ी पढ़ी है; पर मुक्ते इस अँप्रेज़ीकी जगह रामायग्रा न पढ़नेपर गर्व नहीं है। कई मौकोंपर जब सहस्रों नर-नारियोंके समुदायको राम-सीतांके स्तुति-गानपर गदगद हो जाते देखा है, तब मैं उन सब लोगोंको 'मूढ़-मित' कहकर टाल नहीं सका हूँ। मैं बरबस उनसे प्रभावित हो जाता हूँ। रामके प्रति और सीतांके प्रति मेरे मनमें श्रद्धा उठती है। मैं अँप्रेजी पढ़ा हूँ और हो सकता है कि बुद्धिमानके लिए श्रद्धाकी अपेचा तर्क श्रविक बुद्धिसंगत हो; पर मेरी श्रद्धा मुझे बुरी नहीं लगती। यह श्रद्धा आति अनायासभावसे मेरी तर्क-बुद्धिको लाँघ जाती है। नहीं मानूँगा कि मैं बुद्धिवादी नहीं हूँ; पर, सच कहूँ तो, श्रद्धामें मुझे श्रपनी बुद्धिकी विफलता नहीं मालूम होती, कुञ्ज सफलता ही मालूम होती है।

रामायण मैंने पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं प्रकृत भावसे उन कोटि कोटि भारतीयोंके समकच्च बन जाना चाहता हूँ जो राममें परमात्मा देखते हैं और राम-नामके स्मरणसे जिनको चित्त-शुद्धि प्राप्त होती है। भारत दीन है, वह परतन्त्र है। पश्चिम बढ़ रहा है और भारत मृद्धतामें पड़ा है । विज्ञान आविष्कार कर रहा है, भारत धर्मपर माथा टेके वहीं ऊँघ रहा है । धर्म भारतका नशा है, वह क्रैन्य है, वह बुद्धि-हीनता है । भारत ऐसे ही तो परतन्त्र बना ! पिश्चमने उसपर प्रभुता स्थापित की और भारत पद-दिलत बना हुआ अब भी अपने धर्मके गीत गाता और अतीतके सपने लेता है । उसे शाकि चाहिए, शकि ! उसे चमता चाहिए, बुद्धि चाहिए, विज्ञान चाहिए । उसे धर्मसे छुट्टी चाहिए । यह धर्म ही तो उसका रोग है जितने उसे निष्प्राण बना डाला है !

ऐसा कहा जाता है। ठीक ही कहा जाता होगा! कहनेवाले वाग्मी विद्वान् हैं, वे विचन्नए। हैं, वे गुलत क्यों कहेंगे? वे अध्ययन तुलनात्मक करते हैं | वे पन्नहींन बात करते हैं | उन्होंने हिन्दुस्तान देखा है और विलायतें भी देखी हैं | उनकी बात क्यों पुल्ता नहीं होगी? यह किसकी स्पर्धा है कि कहे वह बात गुलत भी हो सकेगी। बात उनकी है, तब क्यों ठीक ही नहीं होगी?

लेकिन, मैं जानता नहीं। पढ़कर भी कुछ अधिक नहीं जाना हूँ। तभी तो, जन-सामान्यसे मैं प्रभावित होता हूँ! सचमुच प्रभावित होता हूँ! सचमुच प्रभावित होता हूँ! सचमुच प्रभावित होता हूँ! उस प्रभावसे इनकार कैसा किति कोटि प्रामीगोंके प्रग्राम्य उन सीता, राम, लक्ष्मगाको तर्कसे छिन्न-भिन्न करके अपनेस दूर मुक्तसे नहीं किया जाता। मैं तो स्वयं उनके उस उत्साहमें भाग लेने लगता हूँ। मुक्ते यह सब पसन्द भी आता है। तर्कवादीके सम्मुख मैं अपनी इस भावनाको लेकर नहीं पड़ सकता। मैं जानता हूँ, वह अतर्क्य है। तर्किन सामने वह चुप हो रहेगी और मैं निरुत्तर दीखूँगा। मैं तर्कवादीसे यही निवेदन कर सकूँगा कि

वह मुक्के लम्य स्वीकार करें श्रीर मुक्के इजाज़त दें कि मैं पड़ोसी मित्रकी रामायणकी कथामें चला जा सकूँ।

में कथामें गया। पंडितजी बहुत अच्छी कथा जाँचते थे। सुन्दर गाते थे और तुलसीदासजीकी रामायण उन्हें कएठस्थ थी। वह गौर-वर्ण सुडौल आकृतिके पुरुष थे। कएठ सुरीला था, मुख आत्म-विश्वासमें प्रसन्न। श्मश्रु-हीन चेहरेपर कुळ स्निग्ध आमा थी। अत्यन्त अनुकूल भाव-भंगिमाके साथ वे कथा बाँचते थे।

सुन्दरता सब जगह काम आनेवाली चीज़ है। तपस्वी सुन्दर क्यों न हो १ पंडित अपनेको सुन्दर क्यों न रक्खे १ कुळ और गुण पीछे भी दीखें, सुन्दरता तो सामनेसे ही दीखती है। उससे काम आसान होता है। सुन्दरता गुण है। चाहो तो वह आयुध भी है। सुमको ऐसा मालूम हुआ कि पंडितजी इस तत्त्वके तत्त्वज्ञ भी हैं। वे अज्ञानमें नहीं हैं कि वे सुन्दर हैं और वे अपनेको सुयत्नपूर्वक वैसा रखते भी हैं। उन्हें अभी युवा ही कहिए, यौवनकी दीप्ति उनके आसपास है।

शताधिक नर-नारी वहाँ उपस्थित हैं स्प्रीर पंडितजीका गला स्वच्छ है। अब मेरे साथ एक त्रुटि है कि श्रीरामचन्द्रकी महिमा मुभे इस प्रकारके श्रायोजनकी सहायता पाकर कुछ विशेष उन्नत हो गई हुई नहीं जान पड़ती है। मैं अपने श्रीर रामके बीचमें माध्यम अपनी श्रद्धाका ही पाऊँ, यह मुभे रुचिकर होता है। जब मध्यमें कोई व्याख्या अथवा व्याख्याता उपस्थित हो, तब मेरी श्रद्धा मेरे ही भीतर सिमट रहती है और वहाँ स्रालोचना जागती है। यह मेरे स्वभावकी प्रकृति मुभे बहुत खलती है। आलोचना मनुष्यपर

१४५

क्यों छाये ? आलोचना सदा बन्ध्या है, वह उपलब्धिमें बाधा है; पर, सोच लिया करता हूँ कि एक बात है—व्यक्तिको विवेक तो चाहिए ही । विवेकमें अस्वीकृति अनिवार्य है । अस्वीकृतिकी राक्ति न हो तो जीवन क्या रह जाय,—निश्शक्त गीले मोमकी भाँति कुळ आकार धारण करनेके लिए बस वह निरा परापेकी ही न हो जाय ! पर जीवनको तो कहीं हीरेकी माँति दढ़ भी होना पड़ता है और कहीं वायुकी माँति अवकाशसारी बनना पड़ता है । इसिलए, मैं किंचित् आलोचनाको कथंचित् अपने साथ चलने भी देता हूँ।

पण्डितजीन गलेमें कुछ मालाएँ स्वीकार की, फिर कुछ पूजन आदि किया, मंगलाचरण किया, और रामचन्द्रके जीवनके इतिवृत्तका संचित्त बखान आरम्भ किया। बताया कि अमुक तिथि, अमुक घड़ी, अमुक लग्नमें अपने पिता राजा दशरथके अयोध्याके महलोंमें माता महारानी कौशल्याकी कुलिसे भगवान्ने अवतार धारण किया। इससे आगे वह कुछ और कह रहे थे, तभी मेरा ध्यान अन्यत्र चला गया।

मनुष्य भी विचित्र प्राणी है। वह क्या विचित्र है!—श्रमलमें जो उसके भीतर छोटा-सा मन दबककर बैठा हुआ है, सारी विचित्रता तो उस मनकी है! वह मन न देशकी बाधा मानता है, न कालकी। इस घड़ी यहाँ बैठे हो, तो यह मन उड़कर कहाँ पहुँच गया है, ठिकाना नहीं। दस बरस, बीस बरस, पचास, सी, लाख, करोड़ बरस पहले कहीं मन चला गया है, या वह मन लाखों बरस आमो पहुँच गया है,—कुल भी हिसाब नहीं। यह सारा सफ़र वह मन छनमें कर लेता है। इसी मनके ब्रेतर ही तो किन खोग कह देते हैं कि ब्यक्ति

असीम है। साढ़े तीन हाथका मानव व्यक्ति असीम मला क्या ! इस अनन्त योजनोंके विस्तारवाले विश्वमें वह नन्ही-बूँद-सा भी तो नहीं है! पर उस नन्ही बूँदके भीतर नन्हींसे भी जो कुछ नन्ही चीज़ है, वहीं कम्बख्त तो समीपतामें बँधकर पल-भरके लिए भी चैनसे बैठती नहीं।

श्रीर, न उस मनके लिए देशकी बाधा है । यहाँ धरतीपर रक्खी कुसींपर बैठे हो, पर मन श्रासमानमें उड़ रहा है । श्रासमान क्यों, वह सूरजमें चला गया है । सूरजको पारकर वह जाने फिर कहाँ कहाँ भागा फिर रहा है ! उसपर रोक-थाम ही नहीं चलती । मन तो मन है, उसके लिए कब यह नियम बन सका है कि वह किसी पंडितकी सुस्वर-कंठ-लहरीमें गाई जाती हुई राम-कथामेंसे उठकर श्रीर कहीं न जा सकेगा ! सो मेरा मन श्रीर ही तमाशकी श्रोह चला गया ।

— कुछ रोज पहलेकी बात है । सप्ताह-भर हुआ होगा। ऊपर बादल हो रहे थे। वर्षा होनेवाली थी। मौसम अनुकूल था। उस समय वह कमरा मुक्ते अच्छा नहीं मालूम हुआ जहाँ ऊपर साँवला आसमान तो है नहीं, कोरी छत है। और जहाँ चारों दिशाएँ भी खुली नहीं हैं, बस चारों ओरसे पक्की दीवारें घिरी हैं। सो मैं कमरेमेंसे निकलकर बाहर आया। बाहर आकर देखता हूँ कि हरीश और विमलामें कुछ चर्चा छिड़ी है। वह किसी तत्त्वपर उलमें हैं और मेरे बाहर आनेका उन्हें पता ही नहीं लगा है।

हरीराने कहा-र्में बढ़ा हूँ । मैंने ज्यादा आम खाये ।

विमला बड़ी न हो; पर लड़की है। उसने ज़ोरसे कहा—-

हरीश-मैंने पाँच खाये ।

विमला—मैंने पाँच खाये!

हरीश--भैंने दस खाये ।

विमला—मैंने दस खाये!

हरीश — मेरी बात तू क्यों कहती है ?— मैने बीस खाये। विमला — मैने बीस खाये!

हरीश—त् झूठ बोलती है।—मैंने चालीस खाय।—मैने पचास खाये।

विमलाको सहसा याद आया कि एक बड़ी चीज होती है जिसका नाम है, 'सौ '। उसने कहा—मेंने सौ खाये!

हरीश—सौ !—मैंने पचास सौ हज़ार खाये। विमलाने बड़े गर्वसे कहा—मैंने सत्रह खाये!

हरीशने ताली बजाकर कहा—श्रोहो जी, सत्रह ज्यादा होते ही नहीं!

तब विमलाने तल्लीनतांक साथ दोनों हाथ फैलाकर कहा—मैंने इते खाये।

हरीश एकदम खड़ा हो गया। पंजोंके बल तनकर श्रीर अपनी दोनों बाहें खूब फैलाकर उसने कहा—मैंने इत्ते सबके सब खाये।

विमलाने हरीशको देखकर कहा-नहीं खाये।

हरीश बोला—मैंने खाये। सबके सब, बादल-जित्ते मैंने श्राम खाये।

विमला----नहीं खाये।

हरीश-मैंने,-मेने,-मैंने रामजी-जित्ते खाये!

यह कहते कहते उसका फेंफड़ा भर गया, मानो अब इससे अधिक पूर्णता कहीं और नहीं है। मानो कि बस, अब आगे किसीके लिए भी गति नहीं है।

विमलाने हरीशके इस निश्चिन्त गर्वको देखा। उनकी तमाम गिनती जहाँ पहुँचकर शान्त हो जाती है,—तमाम कल्पना, तमाम शक्ति जहाँ पहुँचकर समाप्त श्रीर सम्पूर्ण हो जाती है, वह हैं रामजी! पर वह रामजी क्या हैं!

विमलाने कहा-मैंने दो रामजी-जित्ते खाये।

इसपर तनिक गम्भीर सदय मावसे हरीशने कहा—रामजी दो होते ही नहीं, विमला !

विमला आग्रही बनकर बोली-होते हैं।

उस समय गुरुताके साथ हरीशने कहा—विमला, रामजी दो नहीं होते।

सुनकर विमला चुप हो गई। उस समय उसे यह माछ्म नहीं हो रहा था कि वह हारी है; न हरीशको अपने जीतनेका मान था, मानो हार-जीत दोनों रामजीमें आकर श्रपना दित्व खो बैठे हैं। मानो जीत भी वहाँ वही है जो हार है।

में यह सब देख रहा था। मैंने देखा कि रामजी तक आकर वे दोनों परस्पर निस्तब्ध हो गये हैं। वे दोनों एक दूसरेको देख रहे हैं पर ऐसे जैसे कि कहीं अन्यत्र पहुँचकर वे मिल गये हों और आपसकी पृथक्ता उन्हें समम न आ रही हो। मानो कि एक-दूसरेको देखते रहनेके अतिरिक्त और कुळ उनके बीच संभव ही न हो। थोड़ी देर बाद हरीशने कहा—अच्छा बताध्यो विमला, मेह कौन बरसाता है !

विमला—बादल बरसाते हैं।
हरीश—बादल नहीं बरसाते हैं।
विमला—तो कौन बरसाता है १
हरीशने बताया—रामजी बरसाते हैं।

उस समय मुफसे रुका न गया और चलता हुआ मैं पास पहुँच गया; कहा—कोई भी मेह नहीं बरसाता जी । इतनी देरसे बादल भर रहे हैं। बताओ, कहीं मेह बरस भी रहा है ? ( और मैंने विमलाको गोदीमें उठा लिया ) और क्यों जी हरीश बाबू, तुम्हारा रामजी मेह जल्दी क्यों नहीं बरसाता है, क्या बैठा सोच रहा है ?

हरीश लजा गया और विमला भी लजा गई।

पंडितजीकी कथा सुनकर मुक्ते वह बालकोंवाला रामजी याद आ
गया। पंडितजीवाले रामचन्द्रजी, जो बाकायदा दशरथके पुत्र हैं श्रीर
जो निश्चित घड़ीमें जन्म लेते हैं, क्या वही हैं जो बालकोंका मेह
बरसाते हैं ? दशरथके पुत्र रामचन्द्रजी तो पंडितजीकी पंडिताईके
मालूम हुए। बादलोंके ऊपर, श्रासमानके भी ऊपर, सभी कुछुके
ऊपर, फिर भी सब कहीं जो एक श्रानिश्चित श्राकार-प्रकारके
रामजी रहा करते हैं, मेह तो वह बरसाते हैं। वह रामजी
पंडिताईके नहीं, वह तो बालकोंके बालकपनके ही दीखंते हैं। मैं
सोचने लगा कि पंडितका पाण्डित्य क्या सचमुच बच्चेके बचपनसे गम्भीर सत्य नहीं है ? बालकका रामजी, जिसका उसे कुछु
भी ठीक श्राता-पता नहीं है, उन राजा रामचन्द्रसे, जिनका रसी रसी

न्यौरा पंडितजीको मालूम है, क्या कभी जीत सकेगा है क्या बासक बालक और पिएडत महान् नहीं हैं है लेकिन वहाँ बैठे बैठे मुके प्रतीत हुआ कि दशरथंके पुत्रवाले रामचन्द्रमें, जो कि पिएडतकी न्याख्याओं में प्रत्यक्तः अधिकाधिक ठोस होते जा रहे हैं, मेरे मनको उत्तनी प्रीति नहीं प्राप्त होती है जितनी बचोंके 'रामजी' में । बचोंका रामजी, कुछ हो, सुके प्यारा तो माळूम होता है।

तभी पिण्डतजीकी श्रोर मेरी निगाह गई। उन्होंने मुखपर हाथ फेरा, केशोंको तनिक सँवारा, शिखा ठीक की, किंचित् स्मितसे मुस्कराये श्रोर अत्यन्त सुरीली वाग्गीमें तनिक अतिरिक्त मिठासके साथ ताल-लयके अनुसार रामायग्राकी चौपाई गा उठे।

उनके निर्दोष गायन श्रौर पाण्डित्य-पूर्ण वक्तृत्वसे प्रभावित होकर में सोचने लगा कि क्या सचमुच इस समय पंडितजीके निकट श्रपना वाणी-विलास, श्रपना वाक्-कौराल, श्रपनी ही सत्ता दशरथ-पुत्रकी सत्तासे श्रधिक प्रमुख श्रौर श्रधिक प्रलोभनीय नहीं है! मुक्तको ऐसा लगा कि उन पुण्यश्लोक रामचन्द्रको तो मैं मानूँ या न भी मानूँ; पर उनकी कथाको लेकर इन पंडितजीके मुँहसे श्रविराम निकलती हुई सुललित वाग्धाराको तो मुक्ते प्रामाण्य मानना ही होगा,—कुछ ऐसा जादू पंडितजीमें था। मुक्ते प्रतीत हुआ कि राम-कथा साधन है, साध्य तो रामकथाका सुमिष्ट वाचन है। राम तो राम थे; वह कभी रहे होंग; पर श्राज तो देखो, यह पंडितजी उस कथाका कैसा सुन्दर पारायण करते हैं! कहो, पण्डितजी श्राधनीय नहीं है!

मुमको वे बचे याद हो श्राये जो रामजीकी यादमें जैसे सुध-बुध जिसार बैठे थे। उनके लिए रामजी चाहे कितना ही श्रारूप-श्राव्यक्त हो; पर वह था। उस नामपर वे उत्साहित हो। सकते थे, या चुप हो सकते थे। था तो वह बालकोंका बचपन ही, पर फिर भी वह बचपन उनका भाग था। 'राम'—यह मात्र शब्दके लिए न था, इससे कुछ बहुत अधिक था, बहुत अधिक था।

पिडतजीके दशरथ-पुत्र रामचन्द्र भी क्या वैसे उनके निकट हैं ! मुक्ते जानना चाहिए कि वह रामचन्द्र अधिक स-इतिहास हैं, उनका नाम-धाम, पिता-माता, सगे-सम्बन्धी, तिथि-व्यौरा, उनके बारेका सब कुळ यह पिडतजी जानते हैं । यह रामचन्द्रजी आवश्यक-रूपमें अधिक प्रमाण-युक्त, शरीर-युक्त, तर्क-युक्त हैं । उनके सम्बन्धमें कम प्रश्न किये जा सकते हैं और लगभग सब प्रश्नोंका उत्तर पंडितजीसे पाया जा सकता है । लेकिन, क्या इसी कारण वह रामचंद्र पंडितजीसे दूर और अलग नहीं बन गये हैं ! रामचन्द्र दशरथके पुत्र थे; पर पिडतजी अपने पिताके पुत्र हैं । इसलिए रामचन्द्रजी जो रहे हों रहें, पिडतजी तो पिडत ही रहेंगे। हाँ, राम-कथा करना उनका काम हो गया है, सो बड़े सुन्दर ढंगसे वे उस कथाको कहेंगे। तदुपरांत, रामचन्द्र अलग वह अलग। उनका जीवन अपना जीवन है । वे जीवनका कोई भाग रामचन्द्र (के आदर्श) के हाथमें क्यों देंगे !

यह सोचते सोचते मैंने देखा कि राम-कथा-स्नेहसे भीगी पिरिडतजीकी तल्लीन दृष्टि असावधान आरे कर्म-कठोर पुरुष-वर्गकी आरेसे हटकर, रह-रहकर, धर्म-प्राग्ण भक्ति-प्रविण अबलाओंकी ओर अधिक आशा-भावसे बँघ जाती है!

मुफे माद्रम हुआ, कि मैं पिरिडतजीके रामचन्द्रको छोड़कर बालकोंके रामजीकी श्रोर इस समय उठकर तिनक चला जाऊँ तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रका अपमान शायद न होगा।

में उठा । इतनेमें पद्दोसी सज्जन लपककर पास आये, बोले— बैठिए बैठिए, बाबूजी ।

मैंने कहा—मैं जाऊँगा ज़रा....

सज्जनने हाथ जोड़कर कहा—जाइएगा १ श्रापने बड़ी कृपा की। लीजिए, यह प्रसाद तो लेते जाइए।

मैंने प्रसाद लिया श्रौर चला श्राया।

# ज़रूरी भेदाभेद

### भेद

एसोसिएशनका सदस्य तो मैं नहीं हूँ, सदस्य कहींका भी नहीं हूँ, पर एक मित्र सदस्य हैं, उनकी वजहसे कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ। एसोसिएशनको ज्ञात हुआ है कि मैं विलायत गया हूँ, अँगरेज़ी बोल लेता हूँ, अतः मेरी उपस्थिति उन्हें अप्रिय नहीं होती। यही क्यों, कुळ्ञ लोगोंसे वहाँ बेतकल्लुफी भी हो गई है। एक हैं लाला महेश्वरनाथजी। बहुत ज़िन्दादिल आदमी हैं। वकील हैं, और अच्छे बड़े वकील हैं। जायदाद भी है। अध्ययनशील हैं और नये विचारोंके प्रशंसक हैं। सार्वजनिक सेवाके कागोंमें अच्छा योग देते रहते हैं। दिल खोलकर मिलते और बात करते हैं। मैं उनसे प्रभावित हैं।

त्राज बीचमें मसला सोशलिज्मका था और बैठक सरगर्म थी।
महेश्वरजीको सोशलिज्मका कायल होनेसे कोई बचाव नहीं
दीखता। उन्हें अचरज है कि कोई आदमी ईमानदार होकर
सोशलिज्मको माने बिना कैसे रह सकता है!—यह सची बात है,
कोई जबरदस्ती सचाईसे आँख मीचना चाहे तो बात दूसरी; पर
सोशलिज्म उजालेंक समान साफ है। हम और आप उसके समर्थक
हो सकते हैं, चाहें तो विरोधी हो सकते हैं। पर हमारे समर्थन और
विरोधकी गिनती क्या है ! सोशलिज्म युग-सत्य है, वह युग-धर्म है।

में इस तरहकी बार्तोंके बीचमें कुछ विमृद्ध बन जाता हूँ,—सत्य क्या है, यह मैं नहीं जानता। श्रीर जब कोई निर्धान्त होकर सामने कहता है कि सत्य अमुक और अमुक है, तब में ससम्अम उसके चेहरेकी ओर देखकर सोच उठता हूँ 'क्या पता है कि वहीं सत्य हो। तुम स्वयं तो कुळ जानते हो नहीं, तब यही कैसे कह सकते हो कि वह सत्य नहीं है!'

महेरवरजी कहते रहे कि "जी हाँ, सोशलिज्म युग-धर्म है। मनुष्य व्यक्ति बनकर समाप्त नहीं है। वह समाजका अङ्ग है। समाज व्यक्तिस बड़ी सत्ता है। व्यक्तिगत परिभाषा खड़ी करके आदमी अपनेको बाँध **बे**ता है, कहता है, ' यह मेरी चीज़, मेरी जायदाद! ' इस तरह जितने व्यक्ति हैं उतने श्रसंख्य स्वार्थ खड़े होते हैं । उन स्वार्थीमें संघर्ष होता है आर फलतः क्लेश उत्पन्न होता है। मनुष्यके कर्ममेंसे और कर्म-फलमेंसे उसका, यानी एक व्यक्तिका, स्वत्व-भाव उठ जाना चाहिए। एक संस्था हो जो समाजकी प्रतिनिधि हो, जिसमें समस्त केन्द्रित हो, -एक सोशलिस्ट स्टेट। वह संस्था स्वत्वाधिकारी हो, --व्यक्ति समाज-संस्थाके हाथमें हो, वह साधन हो, सेवक हो । श्रीर स्टेट (यानी वह संस्था) ही मूल व्यवसायोंकी मालिक हो. उपादानोंकी भी मालिक हो, भूमिकी भी मालिक हो और फिर पैदावारकी भी मालिक वही हो। व्यक्तिको आपाधापी न करने दी जाय ।--देखिए न आज एक दास है दूसरा प्रभु है । एक क्यों,--जब दस दास हैं तब एक प्रभु है। लड़ाइयाँ होती हैं,--कभी देश-प्रेम और दायित्व-रत्ताके नामपर होती हैं पर असलमें वे लड़ाइयाँ प्रभुक्रोंक स्वार्थीमें होती हैं और उन्हींके पोषराको लिए होती हैं। उन युद्धोंमें हजारों-लाखों त्रादमी मरते हैं । पर उन लाखोंकी मौत उनको मोटा बनाती है जो युद्धके असली कारण होते हैं। यह हालत व्यक्ति-

स्वातन्त्र्यसे पैदा हुई है। मनुष्य पशु है, —वह एक सामाजिक पशु है, नैतिक पशु है, या और कुछ चाहे किहए, पर वह है औसतन् पशु । समाजका शासन उसपर अनिवार्य है। स्वत्व सब समाजमें रहें, व्यक्ति निस्त्वल हो। व्यक्तिका धर्म आत्म-दान है, उसका स्वत्व कुछ नहीं है। उसका कर्त्तव्य सेवा है। —आज इसी जीवन-नीतिके आधारपर समाजकी रचना खड़ी करनी होगी। सोशिलज्म यही कहता है और उसके औचित्यका खंडन नहीं किया जा सकता।"

महेश्वरजीसे असहमत होनेके लिए मेरे पास अवकाश नहीं है पर उनकी-सी दृढ़ता भी मुक्कमें नहीं है और न उतनी साफ साफ बातें मुक्के दील पाती हैं। यह मैं जानता हूँ कि मानव पशु है, फिर भी मन इसपर सन्तुष्ट नहीं होता कि वह पशु ही है। पशु हो, पर मानव भी क्या वह नहीं है ! और महेश्वरजीकी और सस्पृह-सम्भ्रमके साथ देखता रह जाता हूँ।

" आप कुछ कहिए, लेकिन में तो सोलह आने इस चीज़में बँध गया हूँ । आप जानते हैं, मेरे पास जायदाद है । लेकिन में जानता हूँ वह मेरी नहीं है । में प्रतीक्तामें हूँ कि कब स्थित बदले और एक समर्थ और सदाशय सोशलिस्ट स्टेट इस सबको अपने जिम्मे ले ले । में खुशीसे इसके लिए तैयार होऊँगा । सोशलाइज़ेशन हुए बिना उपाय नहीं । यों उलफनें बढ़ती ही जायँगीं । आप देखिए, मेरे दस मकान हैं, में अकेला हूँ । में उन सब दस मकानोंमें कैसे रह सकता हूँ ! यह बिलकुल नामुमिकन है । फिर यह चीज़ कि वे दस मकान मेरे हैं, कहीं न कहीं झुठ हो जाती है,—गलत हो जाती है । जब यह मुमिकन नहीं है कि मैं दस मकानोंमें रह सकूँ, तब यह भी १५६

नामुमिकन है कि वे दस मकान मेरे हों। किन्तु, यही असम्भवता आजका सबसे ठोस सत्य बनी हुई है। मैं कहता हूँ यह रोग है, में कहता हूँ यह सूठ है। लेकिन सोशिक्टर स्टेट आनेमें दिन लग सकते हैं, तब तक मुभे यह बर्दाश्त ही करते रहना होगा कि वे दसों मकान मेरे हों और मैं उन्हें अपना मानूँ;—यद्यपि मैं अपने मनमें जानता हूँ कि वे मकान मुभसे ज्यादा उनके हैं जो अपनेकों किरायेदार समभते हैं और जिन्हें उनकी जरूरत है।"

इस स्थलपर एकाएक रुककर मेरी ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा—क्यों कैलाश बाबू ?

शायद मैंने ऊपर नहीं कहा कि जिस मकानमें में रहता हूँ वह महेश्वरनाथजीका है। मैं उनके प्रश्नका कुछ उत्तर नहीं दे सका।

उन्होंने फिर पूछा—क्यों कैलाश बाबू, आप क्या कहते हैं ? सोशलिज़ममें ही क्या समाजके रोगका इलाज नहीं है ? हमारी राज-नीतिके लिए क्या वही सिद्धान्त दिशा-दर्शक नहीं होना चाहिए ? हम कैसी समाज-रचना चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, मनुष्योंके आपसी सम्बन्धोंके कैसे नियामक चाहते हैं ?—आप तो लिखा मी करते हैं, बताइए क्या कहते हैं ?

मैं लिखता तो हूँ, पर छोटी छोटी बातें लिखता हूँ । बड़ी बातें बड़ी माछ्म होती हैं । लेखक होकर जानते जानते मैंने यह जाना है कि मैं बड़ा नहीं हूँ, विद्वान् नहीं हूँ । बड़ी बातोंमें मेरा वश नहीं है । कहते हैं, लेखक विचारक होता है । मालूम तो मुक्ते भी कुछ ऐसा होता है । पर मेरी विचारकता छोटी छोटी बातोंसे मुक्ते छुटी नहीं लेने देती । मैंने कहा—मैं इस बारेमें क्या कह सकता हूँ।

महेश्वरजीने सहास प्रसन्तासे कहा--वाह, आप नहीं कह सकते तो कौन कह सकता है ?

मैंने कहा—मुभे मालूम नहीं । मैंने अभी सोशिलज़मपर पूरा साहित्य नहीं पढ़ा है । पाँच-सात किताबें पढ़ी हैं। और सोशिलज़मपर साहित्य है इतना कि उसे पढ़नेके लिए एक ज़िन्दगी काफी नहीं है। तब मैं इस ज़िन्दगीमें उसके बारेमें क्या कह सकता हूँ ?

महेश्वरजिन कहा—भाई, बड़े चतुर हो ! बचना कोई तुमसे सीखे । पर मुक्ते जब इस तरह अपनी ही हारपर चतुराईका श्रेय दिया जाता है, तब मैं लजासे टॅंक जाता हूँ। लगता है कि मेरी अज्ञानता कहीं उनके व्यक्तका विषय तो नहीं हो रही है!

मैंने कहा—नहीं, बचनेकी तो बात नहीं—
महेश्वरजी बोले—तो क्या बात है, कहिए न।

अपनी कठिनाई जतलाते हुए मैंने कहा कि जब मैं समाजकी समस्यापर विचारना चाहता हूँ, तभी अपनेको ठेलकर यह विचार सामने आ खड़ा होता है कि समाजकी समस्याके विचारसे मेरा क्या सम्बन्ध है। तब मुभे मालूम होता है कि सम्बन्ध तो है, और वह सम्बन्ध बड़ा धनिष्ठ है। वास्तवमें मेरी अपनी ही समस्या समाजकी भी समस्या है। वे दोनों भिन्न नहीं हैं। व्यक्तिका व्यापक रूप समाज है। पर चूँकि मैं व्यक्ति हूँ, इसलिए समस्याका निदान और समाधान मुभे मूल-व्यक्तिकी परिभाषामें खोजना और पाना अधिक उपयुक्त और सम्भव मालूम होता है। इस भाँति, बात मेरे लिए १५८

हवाई और शास्त्रीय कम हो जाती है और वह कुछ अधिक निकट, मानवीय श्रीर जीवित बन जाती है। मेरे लिए एक सवाल यह भी है कि मुक्ते रोटी मिले। मिलनेपर फिर सवाल होता है कि समर्के, कैसे मिली ? इसी सवालके साथ लगा चला आता है पैसेका सवाल। वह पैसा काफी या और ज्यादा क्यों नहीं आया ? या केसे आये ? क्यों आये ? वह कहाँसे चलकर मुक्ततक आता है ? क्यों वह पैसा एक जगह जाकर इकड़ा होता है अपीर दूसरी जगह पहुँचता ही नहीं ? यह पैसा है क्या ?--ये श्रीर इस तरहके श्रीर श्रीर सवाल खड़े होते हैं। इन सब सवालोंके अस्तित्वकी सार्थकता तभी है जब कि मूल प्रश्नसे उनका नाता जुड़ा रहे । यह मैं त्र्यापको बताऊँ कि शङ्काकी प्रवृत्ति मुक्कमें खूब है । शङ्कात्र्योंके प्रत्युत्तरमें ही मेरा लेखन-कार्य सम्भव होता है। तब यह तो आप न समिक्कर कि मैं बहुत तृप्त श्रीर सन्तुष्ट जीवन जीता हूँ । लेकिन, सोशलिज्मके मामलेमें दखल देनेके लिए ऐसा माञ्चम होता है कि मुभे विचारकसे अधिक विद्वान् होना चाहिए । विद्वान् मैं नहीं हो पाता । कितावें मैं पढ़ता हूँ, फिर भी वे मुक्ते विद्वान् नहीं बनातीं | मेरे साथ तो रोग यह लग गया है कि अतीतको मैं आजके सम्बन्धकी अधेवामें देखना चाहता हूँ, भविष्यका सम्बन्ध भी आजसे बिठा लेना चाहता हूँ और विज्ञाको जीवनपर कसते रहना चाहता हूँ । इसमें, बहुत-से अतीत श्रीर बहुत-से स्वप्न श्रीर बहुत-सी विद्यास मुक्ते हाथ धोना पड़ता है। यह दयनीय हो सकता है और मैं कह सकता हूँ कि आप मुके मुकपर बोड़ दें । सोशलिज्मका मैं कृतज्ञ हूँ, उससे मुक्के न्यायाम मिलता है। वह अच्छे वार्तालापकी चीज है। लेकिन आज और

इस क्या मुक्ते क्या और कैसा होना चाहिए, इसकी कोई सूक इस 'इज्म'मेंसे मुक्ते प्राप्त नहीं होती। मुक्ते माञ्चम होता है कि मैं कुछ हूँ, सोशलिस्टिक स्टेटकी प्रतीक्ता करता हुआ वही बना सकता हूँ श्रीर श्रपना सोशलिज्म श्रखरड भी रख सकता हूँ । मैं उसके बारेमें क्या कह सकूँ ? क्योंकि मेरा चेत्र तो परिमित है न ? सोशलिउम एक विचारका प्रतीक है । विचार शक्ति है। वह शक्ति किन्तु 'इंग की नहीं है, उसको माननेवाले लोगोंकी सचाईकी वह राक्ति है। लोगोंको जयजयकारके लिए एक पुकार चाहिए । किन्तु पुकारका वह शब्द मुख्य उत्साह है । उसीके कारण शब्दमें सत्यता त्राती है। सोशलिज्मका विधान वैसा ही है, जैसा भारदेका कपड़ा। भारदेको सत्य बनानेवाला कपड़ा नहीं है, शहीदोंका खून है । सोशलिज्मकी सफलता यदि हुई है, हो रही है, या होगी, वह नहीं निर्भर है इस बातपर कि सोशलिउम अन्ततः क्या है और क्या नहीं है, वह सफलता त्र्रवलम्बित है इसपर कि सोशलिस्ट ऋपंने जीवनमें अपने मन्तव्योंके साथ कितना अभिन्न और तल्लीन है और कितना वह निस्त्वार्थ है। श्रीर श्रपने निजकी श्रीर श्राजकी दृष्टिसे, अर्थात् शुद्ध व्यवहारकी दृष्टिसे, यह सोशल-इन्म मुम्ने अपने लिए इतना वादमय, इतना हटा हुआ और अशास्त्रीय-सा तत्त्व ज्ञात होता है कि मुक्ते उसमें तल्लीनता नहीं मिलती । श्रीर मैं क्या कहूँ ? धर्मसे बड़ी शक्ति मैं नहीं जानता । पर जीवनसे कटकर जब वह एक मतवाद श्रीर पन्थका रूप धरता है, तब वही निर्वीर्यताका बहाना श्रीर पाखण्डका गढ़ बन जाता है। सोशलिज़्मको आरम्भसे ही एक वाद बनाया जा रहा है,—यह सोशलिज़्मके लिए ही भयङ्कर है।

महेर्चरजीने कहा—आप तो मिस्टिक हुए जा रहे हैं कैलाश बाबू, पर इससे दुनियाका काम नहीं चलता। आप शायद वह चाहते हैं जो साथ साथ दूसरी दुनियाका भी सँभाले।

- —हाँ, मैं वह चाहता हूँ जिससे सभी कुछ सँभले। जिससे समप्रतामें जीवनका हल हो। मुमें जीवन-नीति चाहिए, समाज अथवा राज-नीति नहीं। वह जीवन-नीति ही फिर समाजकी अपेचा राज-नीति बन जायगी। जीवन एक है, उसमें खाने नहीं हैं। जैसे कि व्यक्तिका वह सँभलना ग़लत है जो कि समाजको बिगाइता है, उसी तरह दुनियाका वह सँभलना ग़लत है जिसमें दूसरी दुनिया (अगर वह हां, तो उस) के बिगड़नेका डर है। आदमी करोड़पति हो, यह उसकी सिद्धि नहीं है। वह सम्पूर्णतः परार्थ-तत्पर हो, यही उसकी सफलता है। इसी तरह दुनियाकी सिद्धि दुनियबीपनकी अतिरायतामें नहीं है, वह किसी और बड़ी सत्तासे सम्बन्धित है।
  - ---- त्र्यापका मतलब धर्मसे है ?
  - हाँ, वह भी मेरा मतलब है।
  - -- लोकिन त्राप सोशलिज्मके खिलाफ तो नहीं हैं ?
  - —नहीं, खिलाफ नहीं हूँ । लेकिन-
  - —बस इतना ही चाहिए I 'लेकिन' फिर देखेंगे—

यह कहकर महेक्वरजीने तिनक मुसकराकर चारों श्रोर देखा श्रोर फिर सामने रखे एक कागसे भरे गिलासको उठाकर वह दूसरी श्रोर चले गये । मैं बैठा देखता रह गया श्रोर फिर....

#### अभेद

रात...

सब सो गये हैं श्रोर श्रासमानमें तारे घिरे हैं। में उनकी श्रोर देखता हुश्रा जागता हूँ। नींद श्राती ही नहीं। मेरा मन उन तारोंको देखकर विस्मय, स्नेह श्रोर श्रज्ञानसे भरा श्राता है। वे तारे हैं, छोटी छोटी चमकती बुन्दियोंके-से कैसे प्यारे प्यारे तारे ! पर उनमेंसे हरएक श्रपनेमें एक विश्व है। वे कितने हैं ?—कुछ पार नहीं, कुछ भी श्रन्त नहीं। कितनी दूर हैं ?—कोई पता नहीं। हिसाबकी पहुँचसे बाहर, वे नन्हें नन्हें िक्सप िक्सप चमक रहे हैं। उनके तले कल्पना स्तब्ध हो जाती है। स्वर्णके चूर्णसे छाया, शान्त, सुन्न, सहास्य कैसा यह ब्रह्माएड है!—एकान्त, श्रञ्जोर, फिर भी कैसा निकट, कैसा स्वगत !...मुक्ते नींद नहीं श्राती श्रोर में उसे नहीं बुलाना चाहता। चाहता हूँ, यह सब तारे मुक्ते मिल जायँ। वे मुक्तमें श्रा जायँ। मुक्तसे बाहर कुछ भी न रहे। सब कुछ मुक्तमें हो रहे, श्रीर में उनमें।

में अपनेको बहुत छोटा लगता हूँ, बहुत छोटा।—बिलकुल बिन्दु, एक जर्रा, एक सून्य । और इस समय जितना में अपनेको सून्य अनुभव करता हूँ, उतना ही मेरा मन भरता आता है। जाने कैसे, में अपनेको उतना ही बड़ा होता हुआ पाता हूँ। जैसे जीके भीतर आहाद भरा जाता हो, उमड़ा आता हो। मुक्ते बड़ा अच्छा लग रहा है कि में कुछ भी नहीं हूँ। जो हूँ, समस्तकी गोदमें हूँ; और हूँ, तो बस इस ज्ञानके आनन्दके लिए हूँ कि सब हैं, सबमें में हूँ। मुक्ते मालूम होता है कि मेरी सीमाएँ मिट गई हैं, में खोया जा रहा हूँ, मिला जा रहा हूँ। मालूम होता है, एक गम्भीर आनन्द...

तारे उस नीले शून्यमें गहरेसे गहरे पैठे हैं। जहाँतक नीलिमा है, वहाँ तक वे हैं। यह स्वर्ण-कर्णोंसे मरा नीला नीला क्या है श्रिया क्या है श्रिया क्या है श्रिया क्या है श्रिया है श्रियान है । इस समय तो मेरी अज्ञानता ही सबसे बड़ा ज्ञान है । मैं कुछ नहीं जानता, यही मेरी स्वतन्त्रता है । ज्ञानका बन्धन मुक्ते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुक्ते उनका तारा-पन ही सब है, वही बस है। मैं उन्हें तारे ही समकूँगा, तारे बनाकर में उनमें अपनापन, अपना मन भिगोये रखता हूँ । मुक्ते नहीं चाहिए कोई ज्ञान । उस समस्तके आगे तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं सारे रोम खोलकर प्रस्तुत हो रहूँ । चारों ओर अपनेकी छोड़ दूँ और भीतरसे अपनेको रिक्त कर दूँ कि यह निस्सीमता, यह समस्तता बिना बाधाके मुक्ते छुए और मेरे भीतर भर जाय।

लोग सो रहे हैं। रात बीत रही है। मुक्ते नींद नहीं है। श्रीर लोग भी होंगे, जिन्हें नींद न होगी। वे राजा भी हो सकते हैं, रक्क भी हो सकते हैं। श्रोर राजा क्या, रक्क क्या है नींदके सामने कोई क्या है है किसकी नींदको कीन रोक सकता है है श्रादमी श्रपनी नींदको श्राप ही रोक सकता है। दुनियामें भेद-विभेद हैं, नियम कानून हैं। पर भेद-विभेद कितने ही हों, नियम-कानून कैसे ही हों,—रात रात है। जो नहीं सोते वे नहीं सोते, पर रात सबको सुलाती है। सब भेद-प्रभेद भी सो जाते हैं, नियम-कानून भी सो जाते हैं। रातमें रक्ककी नींद राजा नहीं छीनेगा श्रीर राजाकी नींद भी रक्ककी नींदसे प्यारी नहीं हो सकेगी। नींद सबको बराबर

सममेगी, वह सबको बराबरीमें डुबा देगी । नींदमें फिर स्वप्न श्रायेंगे श्रीर वे, मनुष्यकी बाधा मिटाकर, उसे जहाँ वह चाहें, ले जायेंगे । रातको जब श्रादमी सोयेगा, तब प्रकृति उसे थपकेगी । श्रादमी दिन-भर श्रपने बीचमें खड़े किये विभेदोंके मगड़ोंसे मगड़कर जब हारेगा श्रोर हारकर सोयेगा, तब उसकी बन्द पलकोंपर प्रकृति स्वप्न लहरायेगी । उन स्वप्नोंमें रङ्क सोनेके महलोंमें वास करे तो कोई राजा उसे रोकने नहीं श्रायेगा । वह वहाँ सब सुख-सम्भोग पायेगा । राजा श्रगर उन स्वप्नोंमें सङ्कटके मुँहमें पड़ेगा श्रीर क्रेश भोगेगा तो कोई चाटुकार उसे इससे बचा नहीं सकेगा । राजा, श्रपनी श्रात्माको लेकर, मात्र स्वयं होकर ही श्रपनी नींद पायेगा । तब वह है श्रीर उसके भीतरका श्रव्यक्त है। तब वह राजा कहाँ है?—मात्र बेचारा है । इसी प्रकार नींदमें वह रङ्क भी मात्र श्रपनी श्रात्माके सम्मुख हो रहेगा । तब वह है श्रीर उसमें सिलिहित श्रव्यक्त है । तव वह बेचारा कहाँ रङ्क है ! वह तब प्रकृत रूपमें जो है, वही है ।

उस रात्रिकी निस्तब्धतामें, आकाशके महाश्-यमें और प्रकृतिकी चौकसीमें अपनी मानवीय अस्मिताको खोकर,—सौंपकर मानव, शिशु बनकर, सो जाता है। पर फिर दिन आता है। तब आदमी कहता है कि वह जाप्रत् है। यह कहता है कि तब वह सावधान है। ओर जाप्रत् और सावधान बनकर वह मानव कहता है कि मानवतामें श्रेिशियाँ हैं,—अमेद तो मिथ्या स्वप्न था, सार अथवा सत्य तो भेद है। तब वह कहता है कि मैं चेतन उतना नहीं हूँ, जितना राजा हूँ अथवा रक्ष हूँ। स्वप्नसे हमारा काम नहीं चलेगा, काम ज्ञानसे चलेगा। ज्ञानका सच्चा नाम विज्ञान है। और वह विज्ञान यह है कि

१६४

में या तो गरीब हूँ या अमीर हूँ । दिनमें क्या अब उसने आँखें नहीं खोल ली हैं ! दिनमें क्या वह चीज़ोंको अधिक नहीं पहचानता है ! दिन रातकी तरह अँधेरा नहीं है; वह उजला है । तारे अँधेरेका सत्य हों, पर जाप्रत् अवस्थामें क्या वे झूठ नहीं हैं !—देखों न, कैसे दिनके उजालेमें भाग छिपे हैं ! जाप्रत् दिनके सत्यकों कौन त्याग सकता है ! वहीं अचल सत्य है, वहीं ठोस सत्य है । और वह सत्य यह है कि तारे नहीं हैं, हम हैं । हमीं हैं और हम जाप्रत् हैं । और सामने हमारे हमारी समस्याएँ हैं । अतः मनुष्य कर्म करेगा, वह युद्ध करेगा, वह तर्क करेगा, वह जानेगा । नींद गलत है और स्वप्त अम है । यह दुःखपद है कि मानव सोता है और सोना अमानवता है । अँधेरी रात क्या गलत ही नहीं है कि जिसका सहारा लेकर आसमान तारोंसे चमक जाता है, और दुनिया धुँधली हो जाती है ! हमें चारों ओर धूप चाहिए, धूप जिससे हमारे आसपासका छुट-बड़पन चमक उठे और दूरकी सब आसमानी व्यर्थता लुप्त हो जाय ।

में जानता हूँ, यह ठीक है। ठीक ही कैसे नहीं है? लेकिन क्या यह भूल भी नहीं है? श्रीर भूलपर स्थापित होनेसे क्या सर्वथा भूल ही नहीं है? क्या यह ग़लत है कि नींदसे हम ताजा होते हैं श्रीर दिन-भरकी हमारी थकान खो जाती है? क्या यह ग़लत है कि हम प्रभातमें जब जीतने श्रीर जीनेके लिए उद्यत होते हैं, तब सन्ध्यानन्तर नींद चाहते हैं? क्या यह नहीं हो सकता कि स्वभोंमें हम श्रपनी थकान खोते हैं, श्रीर फिर उन्हीं स्वभोंकी राह श्रपनेमें ताजगी भी भरते हैं? क्या यह नहीं हो सकता कि दिनमें हम व्यक्तके साथ इतने जड़ित श्रीर श्रव्यक्तके प्रति इतने जड़ होते हैं कि रातमें श्रव्यक्त, व्यक्तको शून्य बनाकर, स्वयं प्रस्फुटित होता है श्रीर इस माँति हमारे जीवनके भीतरको समताको स्थिर रखता है ? क्या यह भी नहीं हो सकता कि हम स्वप्तमें विभेदको तिरस्कृत करके श्रभेदका पान करते श्रीर, उसीके परिणाममें, उठकर विभेदसे युद्ध करनेमें श्रिधिक समर्थ होते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि रातपर दिन निर्भर है, श्रीर रात न हो तो दिन दूभर हो जाय ? क्या यह नहीं है कि विभेद तब तक श्रसत्य है, श्रसम्भव है, जब तक श्रभेद उसमें व्यास न हो ? क्या—

पर, रात बीत रही है, श्रीर मेरी श्रॉखोंमें नींद नहीं है। श्री:, यह समस्त क्या हे? मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं जानता,—मैं कुछ नहीं जानूँगा। में सब हूँ। सबमें हूँ।

तभी कहीं घण्टा बजा—ए-क । जैसे ऋँधेरेमें गूँज गया, ए-ए-क । मैं उस गूँजको सुनता हुआ रह गया । गूँज धीम धीमे विलीन हो गई, और सन्नाटा फिर वैसे ही सुन हो गया । मैंने कहा—'एक !' मैंने दोहराया—'एक, एक, एक ।' मैंने दोहराना जारी रक्ला और नींद कुळ मेरी और उतरने लगी । अब मैं सोऊँगा । मैं सोऊँगा । बाहर अनेकताके बीच एक वनकर स्थिर शान्तिसे क्यों न मैं सो जाऊँगा ! मैं चाहने लगा, मैं सोऊँ । पर तारे हँसते थे और हँसते थे, और मेरी आँखोंमें नींद धीमे ही धीमे उतरकर आ रही थी।

#### ज़रूरी

दिनके साढ़े दस बजे होंगे । मैं मेजपर बैठा था तभी मुंशीजी आये । लाला महेश्वरनाथजीकी जो शहरके इधर-उधर और कई १६६ तरफ फैली हुई जायदाद है, उस सबकी देख-भाल इन मुंशीजीपर है। मुंशीजी बड़े कर्म-व्यस्त श्रीर संद्विस शब्दोंके श्रादमी हैं। विनयशील बहुत हैं, बहुत लिहाज रखते हैं। पर कर्त्तव्यके समय तत्पर हैं।

मुंशीजीने कहा—मुभे माफ कीजिएगा । श्रोः, मैंने हर्ज किया ! पर हाँ,—वह,—यह तीसरा महीना है । श्राप चेक कब भिजवा दीजिएगा ? रायसाहव कहते थे—

बात यह है कि पिछले दो माहका किराया मैंने नहीं दिया। दिया क्या नहीं, दे नहीं पाया। मैंने मुंशीजीकी श्रोर देखा। मुक्ते यह श्रनुप्रह कष्टकर हुआ कि मुंशीजी श्रव भी श्रपनी विनन्नता श्रीर विनयशीलताको अपने कावूमें किये हुए हैं। वह धमकाकर भी तो कह सकते हैं कि लाइए साहब, किराया दीजिए। यह क्या श्रधिक श्रनुकूल न हो?

यह सोचता हुआ मैं फिर अपने सामने मेजपर लिखे जाते हुए कागजोंको देखेने लगा ।

मुंशीजीने कहा--मेरे लिए क्या हुकुम है ?

पर मेरी समभमें न आया कि उनके लिए क्या हुक्म हो । आगर (मैंने सोचा) इनकी जगह खुद (रायसाहब) महेश्वरजी होते, तो उनसे कहता कि किरायेकी बात तो फिर पीछे देखिएगा, इस समय तो आइए खुनिए कि मैंने इस लेखमें क्या लिखा है । महेश्वरजीको साहित्यमें रस है और वह विचारवान् हैं,—विचारवानसे आशय यह नहीं कि किराया लेना उन्हें छोड़ देना चाहिए । अभिप्राय यह, कि वह अवश्य ऐसे व्यक्ति हैं कि किरायेकी-सी छोटी बातोंको पिछे रखकर वह सिद्धान्तिक गहरी बातोंपर पहले विचार करें । लेकिन, इन मुंशीजीको में क्या कहूँ ? क्या मैंने देखा नहीं कि किरायेकी बातपर सदा यह मुंशीजी ही सामने हुए हैं, और रायसाहबसे जब जब साद्मात् होता है, तब इस प्रकारकी तुच्छता उनके आस पास भी नहीं देखनेमें आती और वह गम्भीर मानसिक और आध्यात्मिक चर्चा ही करते हैं।

हुक्मकी प्रार्थना श्रीर प्रतीक्ता करते हुए मुंशीजीको सामने रहने देकर मैं कुछ श्रीर जरूरी बातें सोचने लगा । मैंने सोचा कि—

में जानता हूँ कि मुक्ते काम करना चाहिए श्रौर में काम करता हूँ । सात घण्टे हर एकको काम करना चाहिए। मैं साढ़े सात घण्टे करता हूँ । जो काम करता हूँ वह उपयोगी है ।—वह बहुत उपयोगी है । वह काम समाजका एक जरूरी श्रौर बड़ी जिम्मेदारीका काम है । क्या में स्वार्थ-बुद्धिसे काम करता हूँ ? नहीं, स्वार्थ-भावनासे नहीं करता। क्या मेरे कामकी बाजार-दर इतनी नहीं है कि मैं जरूरी हवा, जरूरी प्रकाश श्रौर जरूरी खुराक पाकर जरूरी कुनबा श्रौर जरूरी सामाजिकता श्रौर जरूरी दिमागियत निबाह सकूँ ? शायद नहीं । पर ऐसा क्यों नहीं है ? श्रौर ऐसा नहीं है, तो इसमें मेरा क्या श्रपराध है ?

श्रपने कामको मैंने व्यापारका रूप नहीं दिया है। श्राजका व्यापार शोषरा है। मैं शोषक नहीं होना चाहता।

इसी दुनियामें, पर दूसरी जगह, मेरे जैसे कामकी बहुत कीमत श्रीर कदर भी है। मेरे पास श्रगर मकान नहीं है श्रीर मकानमें १६८ रहनेका एवज देनेके लिए काफी पैसा नहीं है, तो इसका दोष किस भाँति मुक्तमें है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

में जानना चाहता हूँ कि समाज जब कि मेरी तारीफ भी करता है, तो जीवन और जीवनके जरूरी उपादानोंसे मैं विश्वित किस प्रकार रक्खा जा रहा हूँ?

मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मकानका किराया होना जरूरी है, तो यह भी जरूरी क्यों नहीं है कि वह रुपया मेरे पास प्रस्तुत रहे? वह रुपया कहाँसे चलकर मेरे पास आवे, श्रीर वह क्यों नहीं आता है श्रीर, यदि वह नहीं आता है, तो क्यों यह मेरे लिए चिन्ताका विषय बना दिया जाना चाहिए श्रीर किस नैतिक आधारपर यह मुंशीजी सरकारसे फरियाद कर सकते हैं कि मैं अभियोगी ठहराया जाऊँ और सरकारी जज बिना मनोवेदनाके कैसे मुसे अभियुक्त ठहराकर मेरे खिलाफ डिग्री दे सकता है श्रीर समाज भी क्यों मुसे दोषी समस्रनेको उद्यत है ?

क्या इन रुपयोंके बिना महेश्वरजीका कोई काम अटका है ? इन किरायेके रुपयोंपर उनका हक बनने और कायम रहनेमें कैसे आया ? रुपया उपयोगितामें जाना चाहिए कि विलासितामें ?

वह समाज श्रीर सरकार क्या है जो रुपयेके बहावको विलाससे मोइकर उपयोगकी श्रीर नहीं ढालती ?

क्या कभी मैंने महेश्वरजीसे कहा कि वह मुक्ते मात्र रहने दें ? क्यों वह मुक्तसे किराया लेते हैं ?—न लें ।

नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा ? क्या यह कहना जरूरी नहीं है ?....लेकिन, क्या यह कहना ठीक है ? में अगर इस चीजसे इनकार कर दूँ और फल भुगतनेको प्रस्तुत हो जाऊँ, तो इसमें क्या अनीति है ? क्या यह अयुक्त हो ?....

इतनेमें मुंशीजीने कहा कि उनको श्रीर भी काम हैं। मैं जल्दी फरमा दूँ कि चेक ठीक किस रोज भेज दिया जायगा। ठीक तारीख मैं फरमा दूँ जिससे कि—

(मैंने सोचा) यह मुंशीजी इतने जोरके साथ अपनी विनय आखिर किस भाँति और किस वास्ते थामे हुए हैं श्रि प्रतीत होता है कि अब उनकी विनयकी वागीमें कुछ कुछ उनके सरकारानुमोदित अधिकार-गर्वकी सन्यङ्ग मिठास भी आ मिली है। मैंने कहा न, कि मुंशीजी बहुत भले आदमी हैं। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि पैसेके वकील और सरकारके सवेतन कर्मचारियोंके बलसे वह मेरा छोटा-थाली कुर्क करा सकते हैं, यह जानते हुए भी (—या, ही) वह विनय-लजित हैं। मैं जानता हूँ कि कर्तन्यके समय वह कटिबद्ध भी दीखेंगे, फिर भी मेरा उनमें इतना विश्वास है कि मैं कह सकता हूँ कि उस समय भी अपनी लजाको और अपने तकल्लुफको वह छोड़ेंगे नहीं। इसीका नाम वजेदारी है।

मैंने कहा—मुंशी साहब, आपको तकलीफ हुई। लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है।

—तो कब तक भिजबा दीजिएगा?

मैंने कहा—-श्राप ही बताइए कि ठीक ठीक में क्या कह सकता हूँ।

बोले--तो ?

'तो'का मेरे पास क्या जवाब था । मैंने चाहा कि हैंसूँ ।

उन्होंने कहा कि रायसाहबने फरमाया था कि मैं इत्तला दूँ कि बहुत दिन हो गये हैं। न हो तो,—श्रीर मकान देख लें।

मैंने हँसकर कहा—श्रीर मकान ? लेकिन किराया तो वहाँ भी देना होगा न ? मुक्किल तो वही है ।

मुंशीजी सहानुभूतिके साथ मेरी श्रोर देखते रह गये।

मैंने उन्हें देखकर कहा—खैर, जल्दी ही मैं किराया भिजवा दूँगा।

—जी हाँ, जल्दी भिजवा दीजिएगा। श्रीर श्रायन्दासे तीस
तारीख तक भिजवा दें तो श्रव्छा। रायसाहबने कहा था—

मैंने कहा--- अच्छा---

मुंशीजी फिर श्रादाब बजा लाकर चले गये । उनके चले जानेपर मैंने पुनः श्रपने लेखकी श्रोर ध्यान किया जो लाजिमी तौरपर जबर्दस्त लेख होनेवाला था।

## उपयोगिता

शायद चौथी क्लासमें आकर अँग्रेज़ीकी पहली किताबके पहले सबक़में हमने पढ़ा—'परमात्मा दयाछ है । उसने हमारे पीनेके लिए पानी बनाया, जीनेके लिए हवा, खानेके लिए फल-मेवा, आदि आदि।'

पढ़कर वह सीधी तरह हमें पचा नहीं । हम भोले नहीं थे । बच्चे तो थे, पर बुद्धिमान् किसीसे कम नहीं थे । पूछा — क्यों मास्टरजी, सब कुछ ईश्वरने बनाया है ?

मास्टरजी बोले---नहीं तो क्या ?

जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ हवा आधुनिक थी। बालकों में स्वतंत्र बुद्धि जागे, यह लक्ष्य था। हमने कहा—तो उस ईश्वरको किसने बनाया है शत्रीर उस ईश्वरने कहाँ बैठकर किस तारीख़को यह सब कुछ बनाया है श

मास्टरजीने कहा-पढ़ो पढ़ो । वाहियत बातें मत करो ।

जी हाँ, वाहियात बात ! पहलीमें नहीं, दूसरीमें नहीं, तीसरीमें नहीं, चौथी क्वासमें हम थे। हमें घोखा देना आसान न था। श्रीर कुछ जानें न जानें, इतना तो जानते ही थे कि ईश्वर वहम है। यह भी जानते थे कि ईश्वरने सम्यताका बहुत नुकसान किया है। वह पाखंड है। उससे छुट्टी मिलनी चाहिए। सो, उस सबक्तपर हमने मास्टरजीको चुप करके ही छोड़ा। मास्टरजीकी एक भी बात हमारे

हाथों साबित नहीं बची, सब हमने काट-फॉॅंट फेंकी। मास्टर फुँमलाकर तब इतना ही कह पाये—पढ़ो, पढ़ो।

मास्टरजीपर हमने दया की कि सबक आगे भी पढ़ा । लेकिन उस समय दो बातें हम निर्भात रूपमें जान चुके थे—

१ कि ईश्वर कुछ नहीं है और हो तो फ़िज़्ल है और उसने कुछ नहीं बनाया।

२ कि जो कुछ है हमारे लिए है। सृष्टिमें सार हम हैं।
श्राज उस बातको पैंतीस-चालीस, जाने कितने बरस हो गये हैं
श्रीर स्राज जो मैं जानता हूँ वह है कि—

१ ईश्वर ही है, श्रीर

२ कि हमारे लिए कुछ नहीं है। बेशक हम सबके लिए हैं। सृष्टि सार है, हम सेवक हैं।

दस बरसका वह (मैं) नवीन बालक पैंतालीस-पचास बरसके आजके मुक्त जीर्रा वालकसे अधिक अज्ञान था, यह में नहीं कह सकता। अज्ञानी में जैसाका तैसा हूँ । बीचमें इतना अंतर अवश्य पड़ा है कि पैंतीस-चालीस वर्षके अनुभवका मैल मेरे सिर और चढ़ गया है। मनकी स्वच्छतामें दस वर्षके बालकसे मेरी कोई समता नहीं है। इतने बरसोंकी दुनियादारीकी मिलनतासे मैं आज मिलन हूँ। बालककी भाँति मेरी बुद्धि कहाँ स्वतंत्र है!

इसलिए, श्राप भला करें कि मेरी बात न सुनें। फिर भी श्रमर श्राप इस बातको सुनना गवारा करते हैं तो मैं विश्वासपूर्वक कह देता हूँ कि न खेलता पानी हमारे लिए है, न बहती हवा हमारे लिए है। न सूरजकी धौली धूप, न चाँदकी ब्रिटकी चाँदनी तिनक भी हमारी हो सकती है । पहाड़ श्रासमानमें उजला माथा उठाए धूपसे ककककाता हुआ खड़ा है। फलोंसे लदे पेड़ नम्र भावसे होले होले झूम रहे हैं। खेतोंमें पौघोंके शीर्षपर पक्के अन्नकी सुनहरी बालें झूमर-सी लटक रही हैं। घास बिळी है, श्राकाश है, बादल खहर लहर भाग रहे हैं। यह सब कुछ है, पर यह मेरे बिना भी है। मेरे निमित्त नहीं है, मैं उनके निमित्त हूँ। सब सबके लिए है और कुछ मेरे लिए नहीं है।

मैं यह विश्वासपूर्वक कहता हूँ। लेकिन यह भी कहता हूँ कि आप उसे विवेकपूर्वक ही स्वीकार करें।

पर जरा ठहरिए। इस बातचीतके आरम्भसे ही एक माई मेरे पास बैठे हैं। अधीर हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। इजाज़त दें तो उनकी बात सुन दूँ।

' हाँ भाई, क्या कहते हैं ! कहो, कहो, सकुचात्रो मत । '

'कहता यह हूँ 'उन्होंने कहा, 'कि आप बूढ़े हो गये हैं। आपकी बुद्धि सिटिया गई है। आप चौदहवीं सदीमें रहते हैं। खेतमें अनाज कौन बोता है !—हम बोते हैं। किस लिए बोते हैं !—अपने खानेके लिए बोते हैं। अगर उस अनाजेंक होनेमें कोई अर्थ है तो यह अर्थ है कि हम उसे खाएँ। जो है वह अगर हमोर लिए नहीं है तो किसके लिए है ! '

यह भाई विद्वान् माञ्चम होते हैं। अन्छी समझदारीकी बात कहते हैं। लेकिन---

' आप चुप क्यों हो गये ?' उन भाईने टोंककर कहा, ' आप बहक गये हैं——' मैंने चमा प्रार्थनापूर्वक विश्वास दिलाया, 'मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ।'

'सुन रहे हैं तो सुनिए' वह बोले, 'हमारे माथेमें ऑखें हैं। हमारे बाहुओं वल है। आपकी तरहकी मौनकी प्रतीक्ता ही हमारा काम नहीं है। प्रकृतिका जितना वैभव है, हमारे लिए है। उसमें जो गुप्त है इसलिए है कि हम उसे उद्घाटित करें। घरतीमें छिपा जल है तो इसलिए कि हम उस घरतीको छेद डालें और कुए खोदकर पानी खींच लें। घरतीके मीतर सोना-चाँदी दवा है और कोयला बंद है,—अब हम हैं कि घरतीको पोला करके उसके भीतरसे सब कुछ उगलवा लें। आप कहिए कि कुछ हमारे लिए नहीं है तो बेशक कुछ मी आपके लिए न होगा। पर मैं कहता हूँ कि सब-कुछ हमारे लिए है; और तब, कुछ भी हमारी मुद्दीमें आये बिना नहीं रह सकता। '

वह विद्वान् पुरुष देखनेसे स्रभी पक्षी आयुके नहीं जान पहते । उनकी देह दुर्बल है, पर चेहरेपर प्रतिभा दीखती है। ऊपरकी बात कहते हुए उनका मुख जो पीला है, रक्ताभ हो स्राया है। मैंने पूछा ' भाई, स्राप कौन हो ? काफी साहस स्रापने प्राप्त किया है। '

'जी हाँ, साहस हमारा हक है। मैं युवक हूँ। में वही हूँ जो स्नष्टा होते हैं। मानवका उपकार किसने किया है! उसने जिसने कि निर्माण किया है। उसने जिसने कि साहस किया है। निर्माता साहसी होता है। वह ब्रात्म-विश्वासी होता है। मैं वहीं युवक हूँ। मैं वृद्ध नहीं होना चाहता। '

कहते कहते युवक मानो कॉंप आये। उनकी आवाज़ काफी १७५ तेज हो गई थी। मानो किसीको चुनौती दे रहे हों। मुझे नहीं प्रतीत हुआ कि यह युवक वृद्ध होनेमें सचमुच देर लगाएँगे। बाल उनके अब भी जहाँ-तहाँसे पक चले हैं। उनका स्वास्थ्य हर्षप्रद नहीं है और उनकी इंदियाँ बिना बाहरी सहायताके मानो काम करनेसे अब भी इन्कार करना चाहती हैं।

मैंने कहा, ' भाई, मान भी लिया कि सब कुछ हमारे लिए है। तब फिर हम किसके लिए हैं!'

युनकने उद्दीत भावसे कहा, 'हम किसके लिए हैं हम किसीके लिए नहीं हैं । हम अपने लिए हैं । मनुष्य सचराचर विश्वमें मूर्धन्य है । वह विश्वका भोक्ता है । सब उसके लिए साधन हैं । वह स्वयं अपने आपमें साध्य है । मनुष्य अपने लिए हैं । बाकी और सब-कुक्न मनुष्यके लिए है—'

मैंने देखा कि युवकका उदीपन इस माँति अधिक न हो जाय। मानव-प्राणीकी श्रेष्ठतासे मानो उनका मस्तक चहक रहा है। मानों वह श्रेष्ठता उनसे किल नहीं रही है, उनमें समा नहीं रही है। श्रेष्ठता तो अञ्झी ही चीज़ है, पर वह बोक बन जाय यह ठीक नहीं है। मैंने कहा, 'भाई, मैंने जल-पानको पूछा ही नहीं। ठहरो, कुछ जल-पान मँगाता हूँ। '

युवकने कहा, 'नहीं—नहीं,' श्रीर वह कुछ अस्थिर हो गया। मैंने उनका संकोच देखकर हठ नहीं की। कहा, 'देखों भाई, हम अपने आपमें पूरे नहीं हैं। ऐसा होता तो किसी चीजकी ज़रूरत न होती। पूरे होनेके रास्तेमें ज़रूरतें होती हैं। पूरे हो जानेका लच्चएा ही यह है कि हम कहें यह ज़रूरत नहीं रह गई। कोई बस्तु उपयोगी है, इसका अर्थ यही है कि हमारे भीतर उसकी उपयोगिताके लिए जगह ख़ाली है। सब-कुछ हमें चाहिए, इसका मतलब यह है कि अपने भीतर हम बिल्कुल ख़ाली हैं। सब कुछ हमारा हो,—इस हिवसकी जड़में तथ्य यह है कि हम अपने नहीं हैं। सबपर अगर हम कृष्णा करना चाहते हैं तो आशय है कि हमपर हमारा ही काबू नहीं है, हम पदार्थोंके गुलाम हैं। क्यों भाई, आप गुलाम होना पसंद करते हो ? '

युवकका चेहरा तमतमा आया । उन्होंने कहा, 'गुलाम ! मैं सबका मालिक हूँ । मैं पुरुष हूँ । पुरुषकी कौन बराबरी कर सकता है ! सब प्राणी और सब पदार्थ उसके चाकर हैं । वह अधिष्ठाता है, वह स्वामी है । मैं गुलाम ! मैं पुरुष हूँ,—मैं गुलाम !....'

श्रावेशमें श्राकर युवक खंडे हो गये। देखा कि इस बार उनको रोकना किन हो जायगा। बढ़कर मैंने उनके कंधेपर हाथ रक्खा श्रीर प्रेमके श्राधिकारसे कहा, 'जो दूसरेको पकड़ता है, वह खुद पकड़ा जाता है। जो दूसरेको बाँधता है वह खुदको बाँधता है। जो दूसरेको खाँखता है। श्रापने प्रयोजनके घेरेमें किसी पदार्थको या प्राणीको घरना खुद श्रपने चारों श्रोर घेरा ढाल लेना है। इस प्रकार स्वामी बनना दूसरे श्राथामें दास बनना है। इसीलिए, मैं कहता हूँ कि कुझ हमारे लिए नहीं है। इस तरह सबको श्राजाद करके श्रपनानेसे हम सच्चे श्राथामें उन्हें 'श्रपना' बना सकते हैं। श्रमुरिकमें हम खुद बनते हैं, विरक्त होकर हम ही विस्तृत हो जाते हैं। हाथमें कुंडी बगलमें सोंटा, चारों दिसि

१२

जागीरीमें—भाई, चारों दिशात्र्योंको अपनी जागीर बनानेकी राह है तो यह है।—'

श्रव तक युवक धैर्यपूर्वक सुनते रहे थे। श्रव उन्होंने मेरा हाथ श्रपने कंधेपरसे फटक दिया श्रीर बोले, 'श्रापकी बुद्धि बहक गई है। में श्रापकी प्रशंसा सुनकर श्राया था। श्राप कुछ कर्तृत्वका उपदेश न देकर यह मीठी बहककी बातें सुनाते हैं। मैं उनमें फँसनेवाला नहीं हूँ। प्रकृतिसे युद्धकी श्रावश्यकता है। निरंतर युद्ध, श्रविराम युद्ध। प्रकृतिने मनुष्यको हीन बनाया है। यह मनुष्यका काम है कि उसपर विजय पाये श्रीर उसे चेरी बनाकर छोड़े। मैं कभी यह नहीं सुन्ँगा कि मनुष्य प्रारब्धका दास है—'

मैंने कहा, 'ठीक तो है। लेकिन भाई--

पर मुक्ते युवकने बीचहींमें तोड़ दिया। कहा, 'जी नहीं, मैं कुछ नहीं सुन सकता। देश हमारा रसातलको जा रहा है। श्रीर उसके लिए श्राप जैसे लोग जिम्मेदार हैं—-

में एक इकेला-सा त्रादमी कैसे इस भारी देशको रसातल जितनी दूर भेजनेका श्रेय पा सकता हूँ, यह कुछ मेरी समकमें नहीं श्राया । कहना चाहा, 'सुनो तो भाई—'

लेकिन युवकने कहा, 'जी नहीं, माफ़ कीजिए।' यह कहकर वह युवक मुक्ते वहीं छोड़ तेज़ चालसे चले गये।

असलमें इतनी बात बढ़नेपर मैं पूछना चाहता था कि भाई, तुम्हारी शादी हुई या नहीं ! कोई बाल-बचा है ! कुछ नौकरी चाकरीका ठीक-ठाक है, या कि क्या ! गुज़ारा कैसे चलता है !—— मैं उनसे कहना चाहता था कि भाई, यह दुनिया अजब जगह है; सो तुम्हें जब ज़रूरत हो श्रीर मैं जिस योग्य समभा जाऊँ, उसे कहनेमें मुमसे हिचकनेकी श्रावश्यकता नहीं है। तुम विद्वान् हो, कुछ करना चाहते हो। मैं इसके लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। मुक्ते तुम श्रपना ही जानो। देखो भाई, संकोच न करना।—पर उन युवकने यह कहनेका मुक्ते श्रवसर नहीं दिया, रोष भावसे मुक्ते परे हटाकर चलते चले गथे।

उन युवककी एक भी बात मुक्ते नामुनासिब नहीं मालूम हुई । सब बातें युवकोचित थीं । पर उन बातोंको लेकर अधीर होनेकी आवश्यकता मेरी समक्षमें नहीं आई । मुक्ते जान पड़ता है कि सब कुछुका स्वामी बननेसे पहले खुद अपना मालिक बननेका प्रयत्न वह करें तो ज्यादा कार्यकारी हो । युवककी योग्यता असंदिग्ध है, पर दृष्टि उनकी कहीं सदोष भी न हो ! उनके ऐनक लगी थी, इससे शायद निगाह निर्दोष पृरी तरह न रही होगी ।

पर वह युवक तो मुक्ते छोड़ ही गये हैं। तब यह अनुचित होगा कि मैं उन्हें न छोड़ें। इससे आइए, उन युवकके प्रति अपनी मंगल-कामनाओंका देय देकर इस अपनी बातचीतके सूत्रको सँभालें।

प्रश्न यह है कि अपनेको समस्तका केंद्र मानकर क्या हम यथार्थ सत्यको समभ सकते अथवा पा सकते हैं ?

निस्संदेह सहज हमारे लिए यही है कि केंद्र हम अपनेको मानें और शेष विश्वको उसी अपेन्नामें प्रहण करें । जिस जगह हम खड़े हैं, दुनिया उसी स्थलको मध्य-बिंदु मानकर क्ताकार फैली हुई दीख पड़ती है। जान पड़ता है, धरती चपटी है, थालीकी माँति गोख है और स्थिर है। सूरज उसके चारों और घूमता है। स्थूल श्राँखोंसे श्रीर स्थूल बुद्धिसे यह बात इतनी सहज सत्य मालूम होती है। की जैसे श्रन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। श्रगर कुछ प्रत्यक्त सत्य है तो यह ही है।

पर आज हम जानते हैं कि यह बात यथार्थ नहीं है। जो यथार्थ है उसे हम तभी पा सकते हैं जब अपनेको विश्वके केंद्र माननेसे हम ऊँचे उठें।—अपनेको मानकर भी किसी भाँति अपनेको न मानना आरंभ करें।

सृष्टि हमारे निमित्त है, यह धारणा श्रप्राकृतिक नहीं है। पर उस धारणापर श्रटक कर कल्पनाहीन प्राणी ही रह सकता है। मानव श्रम्य प्राणियोंकी माँति कल्पनाशून्य प्राणी नहीं है। — मानवको तो यह जानना ही होगा कि सृष्टिका हेतु हममें निहित नहीं है। हम स्वयं सृष्टिका भाग हैं। हम नहीं थे, पर सृष्टि थी। हम नहीं रहेंगे, पर सृष्टि रहेगी।

सृष्टिके साथ श्रीर सृष्टिके पदार्थीके साथ हमारा सचा संबंध क्या है ? क्या हो ?

मेरी प्रतीति है कि प्रयोजन श्रीर 'युटिलिटी' शब्दसे जिस संबंधका बोध होता है वह सचा नहीं है। वह काम-चलाऊ भर है। वह परिमित है, कृत्रिम है श्रीर बंधनकारक है। उससे कोई किसीको पा नहीं सकता।

सचा संबंध प्रेमका, भातृत्वका श्रौर श्रानन्दका है। इसी संबंधमें पूर्याता है, उपलान्ध है श्रौर श्राह्णाद है; न यहाँ किसीको किसीकी श्रपेत्ता है, न उपेत्ता है। यह प्रसन्न, उदात्त, समभावका संबंध है। पानी हमारे पीनेके लिए बना है, हवा जीनेके लिए,—श्रादि कथन शिथिल दृष्टिकोणका है। अतः, यह कथन पन्न-सत्य ही है। ऊँचे उठकर उसकी सचाई चुक जाती है और वह असत्य हो सकता है। हमारे लौकिक ज्ञान-विज्ञान-शास्त्र जबतक इस 'युटिलिटी' (=उपयोगिता) की धारणापर खड़े हैं तबतक मानना चाहिए कि वे दृहकर गिर भी सकते हैं। उनकी नींव गहरी नहीं गई। वे शास्त्र अभी सामयिक हैं और शास्त्रतका उनको आधार नहीं है।

पानी हमारे पीनेके लिए बना है, यह कहना पानीकी अपनी सम्बाईको बहुत परिमित कर देना है। इसका अर्थ यह है कि जबतक मुम्के प्यास न हो तबतक पानी निरर्थक है। अपनी प्यासके द्वारा ही यदि हम पानीको प्रहर्ण करते हैं तो हम पानीको नहीं पाते, सिर्फ अपनी प्यास बुकाते हैं।

पानीकी यथार्थता तक पहुँचनेके लिए यह त्र्यावश्यक है कि हम त्रपनी प्यास बुकानेकी लालसा और गृरज़की त्र्याँखोंसे पानीको न देखें, उससे कुछ ऊँचा नाता पानीके साथ स्थापित करें।

जिसने पानीके संबंधमें किसी नवीन सचाईका आविष्कार किया, जिसने उस पानीको आधिक उपलब्ध किया और कराया, वह व्यक्ति प्यासा न रहा होगा । पानीके साथ उसका संबंध अधिक आत्मीय और स्नेह-स्निग्ध रहा होगा । वह पानीका ठेकेदार न होगा । वह उसका साधक और शोधक रहा होगा ।

जिस व्यक्तिने जाना श्रीर बताया कि पानी  $\mathbf{H}_2\mathrm{O}$  ( = दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग श्राक्सीजन ) है उसने हमसे ज्यादा पानीकी उस सचाईको प्राप्त किया है। यहकह कर श्रीर यहीं

रुक कर कि पानी हमारे पीनेके लिए बना है, हम उसकी भीतरी सचाईको ( उसकी आत्माको ) पानेसे अपनेको वंचित ही करते हैं।

स्पष्ट है कि पानीको  $H_2O$  रूपमें देखने श्रौर दिखानेवाला व्यक्ति पीनेके वक्त उस पानीको पीता भी होगा । पर कहनेका मतलब यह है कि उस पदार्थके साथ उस श्राविष्कर्त्ताका सम्बन्ध मात्र प्रयोजनका नहीं था, कुछ ऊँचे स्तरपर था ।

प्रयोजनका माप हमारा अपना है। हम सीमित हैं, बहुत सीमित हैं, परंतु विश्व वैसा और उतना सीमित नहीं है। इसिलए, विश्वको अपने प्रयोजनोंके मापसे मापना आस्मानको अपने हाथकी बिलाँदसे नापने जैसा है।

पर सच यह है कि हम करें भी क्या ? नापनेका माप हमारे पास अपनी बिलाँद ही है। तिसपर नापनेकी तबीयतसे भी हमारा छुटकारा नहीं है। नाप-जोख किये विना हमारे मनको चैन नहीं। नाप नाप कर ही हम बढ़ेंगे। एकाएक मापहीन अकूल अनंतमें पहुँच भी जायँ तो वहाँ टिकेंगे कैसे ?

बैशक यह ठिक है। नाप नाप कर बढ़ना ही एक उपाय है। हमारे पास लोटा है तो लोटे-भर पानी कुएँसे खींच लें श्रीर श्रपना काम चलावें। ध्यान तो बस इतना रखना है कि न श्रास्मान बिलाँद जितना है, न कुएँका पानी लोटा-भर है। — बिलाँदमें श्रास्मानको न पकड़ें, न लोटेमें कुएको समेटें!

प्रयोजन होना गुलत नहीं है । दुनियामें प्रयोजन नहीं स्क्लेंगे तो शायद हमें रोटी मिलनेकी नौबत न आयगी। पर प्रयोजनके हाथों सचाई हाथ आनेवाली नहीं है, यह बात पक्के तौरपर जान लेनी चाहिए।

जो कुछ है उसकी गर्दनपर अपने प्रयोजनका जूआ जा चढ़ानेसे हमारी उन्नतिकी गाड़ी नहीं खिंचेगी । जीवन ऐसे समृद्ध न होगा । साहित्यको, कलाको, धर्मको, ईश्वरको,—सब कुछको प्रयोजनमें जाननेकी चेष्टा निष्फल है। यह नहीं कि वे निष्प्रयोजन हैं पर आशय यह कि उन सत्योंकी सचाई प्रयोजनातीत है।

लोक-कर्ममें इस तथ्यको त्र्योमल करके चलेनेस हम ख़तरेमें पड़ सकते हैं। पर मनुष्यका धन्य भाग्य यह है कि उसकी मूर्खताकी चमता भी परिमित है।

हमारे समाजमें साठ वर्षसे ऊपरके वृद्धोंकी उपयोगिता कितनी है ? अगर वह तौलमें उतनी मूल्यवान् नहीं है कि जितना उनके पालनमें व्यय हो जाता हो, तो क्या यह निर्णाय किया जा सकता है कि उन सबको एक ही दिन आरामके साथ समाप्त करके स्वर्ग रवाना कर दिया जाय ? समाज-व्यवस्थाका हिसाब-किताब शायद दिखावे कि इस भाँति इंतज़ाममें सुविधा और सफ़ाई होगी पर यह नहीं किया जा सका और न किया जा सकता है। यदि अब तक कहीं यह नहीं किया जा सका तो निष्कर्ष यह है कि उपयोगिता-शास्त्र फिर अपनी उपयोगितामें किसी महत्त्वका प्रार्थी है।

एक बार एक त्र्यामिष-भोजनके प्रचारकने निरुत्तर कर देनेवाली बात सुनाई । उन्होंने कहा कि त्र्यगर बकरे खाए न जायँ तो बताइए उनका क्या किया जाय है कोई उपयोग तो उनका है नहीं । तिसपर वे इतने बहुतायतसे पैदा होते और इतने बहुतायतसे बढ़ते हैं कि श्चगर उन्हें बढ़ने दिया जाय तो वे श्चादमीकी ज़िन्दगीको श्रसंभव बना दें। फिर बढ़कर या तो वे भूखे मरें, जो कि निर्दयता होगी, नहीं तो वे दुनियाकी खाद्य-सामग्रीको खुद खा-खाकर पूरा कर देंगे श्चीर फूलते जायँगे। ऐसे दुनियाका काम कैसे चल सकता है! इसलिए, मांस खाना लाजिम है।

यह लाज़िम होनेकी बात वह जानें । लेकिन, मानव-प्रािखायोंक प्रित दयाई होकर बकरोंको खा जाना होगा, यह वात मेरी समझमें नहीं आई। पर उनकी दलीलका उत्तर क्या होगा ? उत्तर न भी बने, पर यह निश्चित है कि वह दलील सही नहीं है, क्योंकि उसका परिगाम अशुद्ध है। मानव-तर्क अपूर्ण है और मैं कभी नहीं समस्ता कि उस तलके तकींके आधारपर आमिष अथवा निरामिष भोजनका प्रचार-प्रतिपादन हो सकता है।

' ऋहं ' को केंद्र और आचित्य-प्रदाता मानकर चलनेमें बड़ी भूल यह है कि हम बिसार देते हैं कि दूसरेमें भी किसी प्रकारका अपना 'ऋहं' हो सकता है। हम अपनी इच्छाओं का दूसरेपर आरोप करते हैं और जब इसमें अकृतार्थ होते हैं तो भीं कते-मल्लाते हैं। असलमें यह हमारा एक तरहका बचपन ही है। हमारा मन रखनेके लिए तमाम सृष्टिकी रचना नहीं हुई है और हम अपना मन सब जगह अटकाते हैं!—ऐसे दुख न उपजे तो क्या हो?

छुटपनकी बात है। तब हमने पाठशालामें सीखा ही सीखा था कि धरती नारंगीके माफ़िक गोल है। सोचा करते थे कि इस तरह तो अमरीका हमारे पैरोंके नीचे है और हमको बड़ा अचरज होता था कि अमरीकाके लोग उल्टे कैसे चलते होंगे १ वे गिर क्यों नहीं

पड़ते ? क्योंकि वे धरतीपर पैरोंके बल खड़े थोड़े ही हो सकते हैं, वे तो मानों धरतीसे नीचेकी श्रोर श्रधर लटके हुए हैं । उस समय हम श्रपनेको बड़ा भाग्यशाली मानते थे कि हम भारत-भूमिमें पैदा हुए, श्रमरीकामें पैदा नहीं हुए, नहीं तो उल्टे लटके रहना पड़ता!

श्राज भी जाने-श्रनजाने हममेंसे बहुतोंका वही हाल है। जिन धारणाश्रोंको पकड़ कर हम खड़े हैं, हमें जान पड़ता है कि सची सचाई वहीं है, रेग सबके हाथों बस झूठ ही झूठ श्राकर रह गया है। पर जैसे कि ऊपर उदाहरणमें ऊँच-नीचकी हमारी भ्रान्त कल्पना ही हमारी परेशानीका कारण थी वैसे ही अन्य हमारी श्रहंकृत कल्पनाएँ हमारे वैर-विरोधका कारण होती हैं।

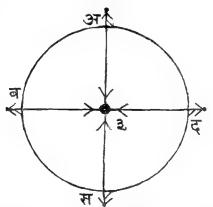

जपरके चित्रमें ३ को पृथ्वीका केंद्र मानिए। अ, ब, स और द उस पृथिवीपर चार अलग बिन्दुओंपर खड़े हुए चार व्यक्ति हैं। क्या वे अपनी अपनी जगहपर किसी तरह भी ऊँचे-नीचे या कम-अधिक हैं! असलमें उनका अपनी ऊँच-नीचकी धारणाके हिसाबसे

दूसरेको नापना बिलकुल गुलत होगा। जिस धरतीपर वे खड़े हैं उसका केंद्र ( श्रंतरात्मा ) ३ है। उनकी सत्र प्रतीतियाँ, सब गतियाँ यन्ततः अपनी सिद्धिके लिए उस ३ विन्दुकी अपेचा रखती हैं। वह ३ बिन्दु सबसे समान दूरीपर है। वह सबको एक-सा प्राप्य श्रयवा ग्रप्राप्य है। सब प्रकारका भेद उस केंद्र-बिन्दु ३ में जाकर लय हो जाता है। वहाँसे आगे कोई दिशा नहीं जाती। सब दिशाएँ वहाँसे चलती हैं और वहीं समाप्त होती हैं। अ 3 स अपने आपमें कोई रेखा नहीं है। कोई दिशा या कोई ऐसी रेखा नहीं हो सकती जिसके एक सिरेपर वह (जीवनका) केंद्र-बिन्दु विराजमान न हो । इसलिए अ ३ स चाहे एक सीधी रेखा दीख पड़ती हो, पर वह भ्रांति है:-वैसा है नहीं। वृत्तकी परिधिपरके सब विन्द माध्याकर्षगाद्वारा ३ के प्रति त्र्याकृष्ट हैं । उस त्र्याकर्षगाके ऐक्यके कारण ही पृथ्वी थमी हुई है। 3 सबका स्रोत-बिन्दु है, समस्तका अन्तरात्मा है । वहाँ जाकर किसीकी भिन्न सत्ता नहीं रहती । इस प्रकार अ श्रीर स इन दो विन्दु श्रोंसे प्रतिकूल दिशाश्रोंमें चलनेवाली दोनों रेखाएँ ३ में ही गिरती हैं। श्रीर वे दोनों श्रसलमें प्रतिकूल भी नहीं हैं, दोनों अनुकूल हैं, क्योंकि दोनों अपने केंद्रकी श्रोर चल रही हैं।

चित्रसे प्रकट है कि किस प्रकार अ, ब, स श्रीर द अपने अपने विशिष्ट बिन्दुओं (श्रहं) को केंद्र मान लें तो उन व्यक्तियोंका जीवन भ्रान्त ही हो जायगा और उस जीवनको कोई दिशा न प्राप्त होगी।

हमारे लोकिक शास्त्र और लौकिक कर्म बहुधा इसी अहं-चक्रमें पड़कर विफल हो जाते हैं। अपने घरके घड़ेके पानीमें जो हम श्रास्मानका श्रास्म देखते हैं उसीको श्रास्मान श्रीर उतनेहीको श्रास्मानका परिग्राम मान लेते हैं। श्रार हम यह भूल न करें तो उस श्रास्मानके प्रतिविवसे बहुत लाभ उठा सकते हैं। पर श्रास्मर इतनी समक हमें नहीं होती श्रीर हम श्रापना श्रालभ श्रापिक कर डालते हैं।

यह भी विचारना चाहिए कि हमारे घरके घड़ेमें प्रतिबिम्बित होना आस्मानकी सार्थकता नहीं है । उसकी सत्ताका हेतु यह नहीं है । अपनेभें विम्ब धारण करना तो उस घड़ेका पानीका गुण-विशेष है । उतना ही आकाशका धर्म और अर्थ मान बैठना उस महारहस्यमय आकाशसे प्राप्त हो सकनेवाले अगाध आनन्दसे अपनेको वंचित कर लेना है । दूसरे शब्दोंमें, वह मानवकी महान् मूर्खता है ।

पर इस अनंत शून्याकाशको में बाँधकर रक्खूँ, तो कहाँ १ देखूँ, तो केसे १——ग्राँखें वहाँ ठहरती ही नहीं। वह अति गूढ़ है, आति शून्य है। अपने घड़ेके भीतरके उस प्रतिविम्बमें मैं विना कंपनके माँक तो सकता हूँ। यह नील धवल महाशून्याकाश, नहीं तो, मुमसे देखा नहीं जाता, जाना नहीं जाता। कैसे मानूँ कि मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत छोटा हूँ। वह असीम है, वारापार उसका कहाँ है १ और मैं उसे देखूँ क्यों नहीं १ इसालिए, मैं उसे अपने घटके शांत पानीमें ही उतार कर देखूँगा।

मैं ज़रूर वहीं करूँ। वहीं एक गति है श्रीर वहीं उपयोगिताकी उपयोगिता है।

इससे ऋागे उपयोगिताको दौड़ाना अपनी सवारीके टट्टूको

ह्वामें भगाना है। ऐसे, टट्टू मुँहके बल गिरेगा श्रीर सवारकी भी खैर नहीं है।

दिही नगरमें बचोंके लिए दूधकी ज़रूरत है और सावनमें ये बादल फिर भी पानी ही बरसाते हैं ! आकाश सूना खड़ा है, क्यों नहीं गुच्छे अंगूर टपका देता है ? हमें ज़रूरत अंगूरोंकी है और आकाश निरुपयोगी भावसे बेहयाईके साथ कोराका कोरा खड़ा है ! ये बादल और आस्मान दोनों निकम्मे हैं । उनसे कोई वास्ता मत रक्खो । जो उनसे सरोकार रखते हैं उनका वायकाट कर दो । ये तारे, रातमें चमकनेवाली यह दूधिया आकाश-गंगा, वह बफीली चोटियाँ, वह मचलती हवा, वह प्रातः सायं चितिजसे लगकर बिखर रहनेवाले रंग-बिरंगे रंग,—ये सब वृधा हैं । हमको पेसेकी सख्त ज़रूरत है, राटीकी बेहद भूख है । और इन सब चीज़ोंसे न रोटी मिलती है, न कोड़ी हाथ आती है । वे अनुपयोगी हैं । मत देखो उनकी तरफ । इंकार कर दो उन्हें । उनसे समाजका क्या लाभ ? और हम हिसाब-बहीमें लाभ चाहते हैं, लाभ !

तो ऐसी पुकार, कहना होगा कि, निरी बौखलाहट है। वह उपयोगिताकी भयंकर अनुपयोगिता है।

## व्यवसायका सत्य

एक रोज एक भेदने मुक्ते पकड़ लिया। बात यों हुई। मैं एक मित्रके साथ बाज़ार गया था। मित्रने बाजारमें कोई डेढ़ सी रुपये खर्च किये। सो तो हुआ, लेकिन जब घर आकर उन्होंने अपना हिसाब लिखा और खर्च-खांते सिर्फ पाँच रुपये ही लिखे गये, तब मैंने कहा, 'यह क्या ?' बोले, 'बाकी रुपया खर्च थोड़े हुआ है। वह तो इन्वेस्टमेएट है।'

इन्वेस्टमेण्ट! यानी खर्च होकर भी वह खर्च नहीं है। कुछ और है। खर्च और इस दूसरी वस्तुके अन्तरके सम्बन्धमें कुछ तो अर्थकी मलक साधारणतः मेरे मनमें रहा करती है; पर उस वक्त जैसे एक प्रश्न मुस्ने देखता हुआ सामने खड़ा हो गया। जान पड़ा कि समभना चाहिए कि खर्च तो क्या, और 'इन्वेस्टमेण्ट' क्या हे क्या विशेषता होनेसे खर्च खर्च न रहकर यह 'इन्वेस्टमेण्ट' हो जाता है ! उसी भेदको यहाँ समभकर देखना है और उसे तनिक जीवनकी परिभाषामें भी फैलाकर देखेंगे।

रुपया कभी जमकर बैठनेके लिए नहीं है। वह प्रवाही है। श्रगर वह चले नहीं तो निकम्मा है। अपने इस निरन्तर श्रमणमें वह कहीं-कहींसे चलता हुआ हमारे पास आता है। हमारे पाससे कहीं ओर चला जायगा। जीवन प्रगतिशील है, और रुपयेका गुण भी गतिशीलता है। रुपयेके इस प्रवाही गुणके कारण यह तो श्रसम्भव है कि हम उसे रोक रक्खें। पहले कुछ लोग धनको जमीनमें गाइ देते थे। गड़ा हुआ धन वैसा ही मुर्दा है जैसे गड़ा हुआ आदमी। वह बीज नहीं है कि धरतीमें गड़कर उगे। गाड़नेसे रुपयेकी आब बिगड़ जाती है, फिर भी, उसमें प्रत्युत्पादनकी राक्ति है बीजसे कहीं अधिक,—यद्यपि वह भिन्न प्रकारकी उत्पादन राक्ति है। उस राक्तिको कुण्ठित करनेसे आदमी समाजका अलाभ करता है। खैर, रुपयेको गाड़कर निकम्मा बना देने या उसे कैदखानेमें बन्दी करके डाल देनेकी प्रवृत्ति अब कम है। रुपया वह है कि जमा रहने-भरसे सूद बाता है। सूद वह इसिटए लाता है कि कुछ और बोग उस रुपयेको गति-शील रखते हैं,—वे उसेस मुनाफा उठाते हैं। उसी गति-शीलताके मुनाफेका कुछ हिस्सा सूद कहलाता है।

रुपया गतिशील होनेसे ही जीवनोपयोगी है। वह हस्तान्तरित होता रहता है। वह हाथमें त्राता है तो हाथसे निकलकर जायगा भी। श्रगर हमारे जीवनको बढ़ना है तो उस रुपयेको भी व्यय होते रहना है।

लोकिन उस व्ययमें हमने ऊपर देखा कि कुछ तो मात्र 'व्यय' है, कुछ आगे बढ़कर 'पूँजी' हो जाता है,—'इन्वेस्टमेएट' हो जाता है। समभना होगा कि सो कैसे हो जाता है ?

कल्पना कीजिए कि दिवाली आनेवाली है और अपनी अपनी माँसे राम और स्यामको एक-एक रुपया मिला है। राम अपने रुपयेके कुछ खिलोने, कुछ तसवीरें और कुछ फुलमड़ी वगैरह के आया है। स्याम अपने बारह आनेकी तो ऐसी ही चीज़ें लेता है पर चार आनेके वह रङ्गीन पतले कागज लेता है। उसने शहरमें कन्दील विकते देखे हैं। उसके पिताने घरमें पिछुके साल एक कन्दील बनाया भी था। श्यामने सोचा है कि वह भी कन्दील बनायेगा श्रीर बनाकर उन्हें बाजारमें वेचने जायगा। सोचता है कि देखें, क्या होता है।

रामने कहा—स्याम, यह कागज तुमने क्या लिये हैं ? इसके बदलेमें वह मेम-साहबवाला खिलौना ले लो न, कैसा अच्छा लगता है।

स्यामने कहा----नहीं, मैं कागज **ही** लूँगा ।

रामने अपने हाथके मेम-साहबवाले खिलौनेको गौरवपूर्ण भावसे देखा श्रोर तनिक सदय भावसे स्थामको देखकर कहा—-श्रव्छा।

रामने श्यामकी इस कार्रवाईको नासमक्की ही समक्का है। रामके चेहरेपर प्रसन्नता है और उसने मेम-साहबवाले अपने खिलौनेको विशिष्ट रूपसे सामने कर लिया है।

रामके घरमें सब लोग खिलौनोंसे खुश हुए हैं। उसके बाद वे खिलौने टूट-फूटके लिए लापरवाहीसे छोड़ दिये गये हैं। उसी भाँति फुलक्मड़ियोंमेंसे जलते वक्त भाँति-भाँतिकी रंगीन चिनगारियाँ छूटी हैं। जलकर फिर फुलक्मड़ियाँ समाप्त हो गई हैं।

उधर यही सब स्यामके घर भी हुआ है। पर इसके बाद स्याम श्रपने रंगीन कागजोंको लेकर मेहनतके साथ उसके कन्दील बनानेमें लग गया है।

यहाँ स्पष्ट है कि स्थामके उन चार आनोंका खर्च खर्च नहीं है, वह पूँजी (=investment) है।

अब कल्पना कीजिए कि स्यामकी बनाई हुई कन्दीलें चार आनेसे ज्यादहकी नहीं विकीं। कुछ कागज खराब गये, कुछ बनानेमें खूबसूरती नहीं आई। हो सकता था कि वे चार आनेसे भी कमकी विकतीं। अच्छी साफ बनतीं तो मुमिकन था, ज्यादहकी भी विक सकती थीं। फिर भी, कल्पना यही की जाय कि वह चार ही आनेकी विकीं और स्थाम उन चार आनोंके फिर खील-बतारो लेकर घर पहुँच गया।

इस उदाहरएामें हम देख सकते हैं कि रामको दिये गये एक रुपयेने उतना चक्कर नहीं काटा। श्यामके रुपयेने जरा ज़्यादह चक्कर काटा। यद्यपि अन्तमें श्यामका रुपया भी, सोलह आनेका ही रहा और इस बीच श्यामने कुळु मेहनत भी उठाई। रामका रुपया भी बिना मेहनतके सोलह आनेका रहा। फिर भी, दोनोंके सोलह आनेके रुपयेकी उपयोगितामें अन्तर है। यह अन्तर श्यामके पक्षमें है और वह अन्तर यह है कि जब रामने उसके सोलहों आने खर्च किये थे, तब श्यामने उसमेंके चार आने खर्च नहीं किये थे, बल्कि 'लगाये' थे। उस 'लगाने' का मतलब यही कि उसको लेकर श्यामने कुळु मेहनत भी की थी और रुपयेका मूल्य अपनी मेहनत जोड़कर उसने कुळु बढ़ा दिया था। हम कह सकते हैं कि श्यामने रामसे अधिक बुद्धिमानीका काम किया और श्याम रामसे होनहार है। मान लो, कि उसकी कन्दीलें धेलेकी भी नहीं बिक सकी; फिर भी, यही कहना होगा कि श्याम रामसे समस्तरार है। उसने स्वयं घाटेमें रहकर भी रुपयेका अधिक मूल्य उठाया।

प्रत्येक व्यय एक प्रकारकी प्राप्ति है। हम रुपये देते हैं तो कुछ श्रीर चीज़ पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दें श्रीर छें नहीं। श्रीर कुछ नहीं, तो यह गर्व श्रीर सम्मान ही हम तेते हैं कि हम कुछ ले नहीं रहे हैं। बिना हमें कुछ प्रति-फल दिये जब रुपया चला जाता है, तब हमें बहुत कष्ट होता है। रुपया खो गया, इसके यही माने हैं कि उसके जानेका प्रतिदान हमने नहीं पाया। जब रुपया गिर जाता है, चोरी चला जाता है, डूब जाता है, तब हमको बड़ी चोट लगती है। एक पैसा भी, बिना प्रतिदानमें हमें कुछ दिये, हमारी जेबसे यदि चला जाय तो उससे हमें दु: ए होता है। यों, चाहे हजारों हम उड़ा दें।—उस उड़ा देनेमें दरअसल हम उस उड़ानेका आनन्द तो पा रहे होते हैं।

इस भाँति प्रतिफलके बिना कोई व्यय श्रसम्भव है। किन्तु, प्रतिफलके रूपमें श्रीर उसके श्रनुपातमें तर-तमता होती है। श्रीर उसी तर-तमताके श्राधारपर कुछ व्यय श्रपव्यय श्रीर कुछ श्रीर व्यय 'इन्वेस्टमेण्ट' हो जाता है।

जपर स्यामका और रामका उदाहरण दिया गया। स्यामने अपने रूपयेमेंसे चार त्रानका प्रतिफल जान-बूक्तकर अपनेसे दूर बना लिया। उस प्रतिफल और अपने चार आनेके व्ययके बीचमें उसने कन्दील बनाने और उसे बाजारमें जाकर बेचने आदि श्रमके लिए जगह बना छोड़ी। इसीलिए, वह चार आनेका 'इन्वेस्टमेण्ट' कहा गया और स्यामको बुद्धिमान् समका गया।

परिगाम निकला, प्रत्येक खर्च वास्तवमें पूंजी है यदि उस व्ययके प्रतिफलमें कुछ फासला हो श्रीर उस फासलंके बीचमें मनुष्यका श्रम हो ।—इसीको दूसरे शब्दोंमें यह कह सकते हैं कि मनुष्य श्रौर उसके व्ययके प्रतिफलके बीचमें श्राकांचाकी सङ्क्षीर्णता न हो। श्रपनी तुरन्तकी श्रमिलाषाको तृप्त करनेके लिए जो व्यय है, वह उतना ही

१९३

कोरा व्यय श्रधवा श्रपव्यय है श्रीर उतना ही कम श्रर्जनीय, इन्वेस्टमेंट श्रथवा सद्व्यय है। श्रर्थात् प्रतिफलकी दृष्टिसे श्रपने व्ययमें जितनी दूरका हमारा नाता है, उतना ही उस व्ययको हम श्रर्जनीय या इन्वेस्टमेएटका रूप देते हैं।

इस बातसे अगले परिगामपर पहुँचें, इससे पहले यह जरूरी है कि इसको ही खुलासा करके समकें।

हमारे पास रुपया है, जो कि हमारे पास रहनेके लिए नहीं है। वह अपने चक्करपर है। हमारे पास वह इसिलए है कि हमारी जरूरतोंको मिटानेमें साधन बननेके बाद हममें अतिरिक्त स्कृति डालने और हमें अममें प्रवृत्त करनेमें सहयोगी बने। हम जीयें और कार्य करें। इस जीवन-कार्यकी प्रक्रियामें ही रुपयेकी गतिशीलता घटित और सार्थक होती है।

स्पष्ट है कि रुपया असल अर्थमें किसीका नहीं हो सकता। वह चाँदीका है। वह प्रतीक है। उसका बँधा मान है। वह एक निश्चित सामर्थ्यका द्योतक है। सामर्थ्य, याने इनर्जी (energy)। जब तक वह रुपया इनर्जीका उत्पादक है, तभी तक वह ठीक है। जब इनर्जी उससे नहीं ली जाती, उसे अपने आपमें माल और दौलत समभकर बटोरा और जमा किया जाता है, तब वह रोगका कारण बनता है।

जिसको इन्त्रेस्टमेण्ट कहा जाता है, वह उस रुपयेके इनर्जी रूपको कायम रखनेकी ही पद्धित है। उसका व्यय होते रहना गित-चक्रको बढ़ाने और तीव्र करनेमें सहायक होता है।—हाँ, हम देखते हैं कि वह ठहरता भी है। वास्तवमें कोई गित अवस्थानके

बिना सम्भव नहीं होती । चेतन व्यक्त होनेके लिए अचेतनका आश्रय लेता है । इनर्जी अपने अस्तित्वके लिए 'डेड मैटर' की प्रार्थिनी है । पर जैसे नींद जागरणके लिए आवश्यक है,—नींद आएने आपमें तो प्रमाद ही है, जागरणकी सहायक होकर ही वह स्वास्थ्यप्रद और जरूरी बनती है,—वैसे ही वह व्यय है जो किसी कदर पैसेके चक्रको धीमा करता है । किन्तु, प्रत्येक व्यय यदि अन्तमें जाकर इन्वेस्टमेएट नहीं है, तो वह हेय है । हम भोजन स्वास्थ्यके लिए करते हैं और सेवाके कार्यके लिए हमें स्वास्थ्य चाहिए । इस दृष्टिसे भोजनपर किया गया खर्च इन्वेस्टमेएट बनता है । अन्यथा, रसनालोल्डपताकी वजहसे भोजनपर किया गया अनाप-शनाप खर्च केवल व्यय रह जाता है और वह मूर्खता है । वह असलमें एक रोग है और भाँति-भाँतिके सामाजिक रोगोंको जनमाता है ।

जहाँ जहाँ व्ययमें उपयोग-बुद्धि और विवेक-बुद्धि नहीं है, जहाँ जहाँ उसमें अधिकाधिक ममत्व-बुद्धि और विषय-बुद्धि है, वहाँ ही वहाँ मानो रुपयेके गलेको घोंटा जाता और उसके प्रवाहको अवरुद्ध किया जाता है। सचा व्यवसायी वह है जो कि रुपयेको काममें लगाता है और अपने अमका उसमें योग-दान देकर उत्पादन बढ़ाता है। सचा आदमी वह है जो कर्म करता है और कर्मके फलस्वरूप और कर्म करता है। हम देखते आ रहे हैं कि वह व्यक्ति रुपयेका मूल्य उठाना नहीं जानता जो उसे, बस, खर्च करता है। रुपयेकी कीमत तो वह जानता है जो उसे खर्च करता है, प्रत्युत मेहनत नहीं करता यानी अपने ऊपर नहीं खर्च करता है, प्रत्युत मेहनत

करनेके लिए खर्च करता है। रुपयेके सहारे जितना आधिक श्रम-उत्पादन किया जाय, उतनी ही उस रुपयेकी सार्थकता है।

हमने ऊपर देखा कि पैसेका पूँजी बन जाना श्रीर खर्चका इन्वेस्टमेएट हो जाना उसके प्रतिफलसे श्रपना यथासाव्य अन्तर रखनेका नाम है। स्पष्ट है कि वैसे फासलेके लिए किसी कदर बेगरजीकी जरूरत है। मनुष्यकी गरज उसे दूरदर्शी नहीं होने देती । गरजमन्द पैसेके मामलेमें सचा बुद्धिमान नहीं हो सकता । इम यह भी देख सकेंगे कि मनुष्य और उसकी जरूरतोंके बीचमें जितना निस्प्रहताका सम्बन्ध है, उतना ही वह अपने इन्वेस्टमेएटके बारेमें गहरा हो सकता है। जो त्र्याकांचा-त्रस्त है, विषय-प्रवृत्त है, वह रुपयेके चक्रको तक्क श्रीर सङ्क्षीर्श करता है। वह समाजकी सम्पत्तिका हास करता है। वह इनर्जीको रोकता है श्रीर, इस तरह, विस्फोटके साधन प्रस्तुत करता है। प्रवाही वस्त प्रवाहमें स्वच्छ रहती है। शरीरमें खून कहीं रुक जाय तो शरीर-नाश अवश्यम्भावी है। जो रुपयेक प्रवाहके तटपर रहकर उसके उपयोगसे श्रपनेको स्वस्थ श्रीर सश्रम बनानेकी जगह उस प्रवाही द्रव्यको ऋपनेमें खींचकर सिच्चत कर रखन। चाहता है वह मृढताका काम करता है। वह उसकी उपयोगिताका हनन करता श्रीर श्रपनी मौतकी पास बलाता है।

आदर्श श्रलग। हम यहाँ व्यवहारकी बात करते हैं, उपयोगि-ताकी बात करते हैं। दुनिया क्यों न स्वार्थों हो ! हम भी स्वार्थकी ही बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्यों न समृद्ध बने ! यहाँ भी उसी समृद्धिकी बात है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी हो श्रीर हर एक व्यवसायी गहरा श्रीर श्रिधिकाधिक होशियार व्यवसायी वने। हम यह देखते हैं कि व्यवसायी ही है जो मालदार है। यह श्रहेतुक नहीं है। यह भी हम जान रक्खें कि कोई महापुरुष, जँचा पुरुष श्रव्यवसायी नहीं होता; हाँ, वह जरा ऊँचा व्यवसायी होता है। यहाँ हम यही दिखाना चाहते हैं कि दुनियामें श्रव्हेसे श्रव्हा सीदा करना चाहिए। कोई हरज नहीं श्रगर दुनियाको हाट ही सममा जाय। लेकिन जिसके बारेमें एक मक्त कविकी यह उक्ति उत्तहनेमें कहीं जा सके कि उसने—

'कौड़ीको तो खूब सँभाला, लाल रतनको छोड़ दिया।'

उस आदमीको बता देना होगा कि लाल रतन क्या है और क्यों कौड़ीसे उसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए।

हमारी ग्रज़ श्राँखोंको बाँच देती है। ईश्वरकी श्रोरसे मनुष्यकी श्रज्ञानताके लिए बहुत सुबिधा है। बहुत कुछ है जहाँ वह भरमा रह सकता है। लेकिन श्रमनेसे क्या बनेगा है हम श्रपने ही चक्करमें पड़े हैं। जैसे फुलमड़ी जलाकर हम रक्क-बिरक्की चिनगारियाँ देखते हुए खुश हो सकते हैं, वैसे ही श्रगर चाहें तो श्रपनी ज़िन्दगीमें श्राग लगाकर दूसरोंके तमाशेका साधन बन सकते हैं। लेकिन पैसेका यही उपयोग नहीं है कि उसकी फुलझड़ी खरीदी जाय, न जीवनका उपयोग ऐश श्रोर विलास है। धन-सञ्चयसे श्रपना सामर्थ्य नहीं बढ़ता।—धनका भी सामर्थ्य कम होता है, श्रपना भी सामर्थ्य कम होता है। इनजीको पेटके नीचे रखकर सोनेमें कुशल नहीं है। ऐसे विस्फोट न होगा, तो क्या होगा ?

पैसा खर्चके लिए नहीं है। पैसा संवर्धनके लिए है। संवर्धन, यानी जीवन-संवर्धन। धनका व्यय जहाँ संवर्धनोन्मुख नहीं है, वहाँ वह श्रसामाजिक है, अतः पाप है। विलासोन्मुख व्ययसे सम्पत्ति नहीं; दीनता बढ़ती है।

थनमें गृद्धि उस धनकी उपयोगिताको कम करती है। प्रतिफलमें हमारी गरज जितनी कम होगी, उतना ही हमारी और उसके बीच फासला होगा। उस फासलेके कारण वह फल उतना ही बृहद् और मानवके उद्यमद्वारा वह उतना ही गुणानुगुणित होता जायगा। वही गम्भीर और सत्य व्यवसाय है जहाँ कर्मका और व्ययका प्रतिफल दूर होतं होते श्रान्तिम उद्देश्यमें श्राभिन, श्रपृथक् हो जाता है, जहाँ इस भाँति फलाकांचा है ही नहीं। विज्ञानके, व्यवसायके और अन्य क्षेत्रोंके महान् पुरुष वे हुए हैं, जिन्होंने तात्कालिक लाभसे आगेकी बात देखी; जिन्होंने मूल-तत्त्व पकड़ा और जीवनको दायित्वकी भाँति समका; जिन्होंने नहीं चाहा विलास, नहीं चाहा आराम; जिन्होंने सुखकी ऐसे ही परवाह नहीं की, जैसे दुखकी। उनका तमाम जीवन ही एक प्रकारकी पूँजी, एक प्रकारकी सामिधा बन गया। उनका जीवन बीता नहीं, चह हियथ बना और सार्थक हुआ। क्योंकि वे एक विचारके प्रति, श्रादरींके प्रति, एक उद्देश्यके प्रति, समर्थित हुए।

श्रर्थशास्त्रके गिर्मितको फैलाकर भी हम किसी श्रीर तत्त्व तक नहीं पहुँच पाते। यों श्रर्थशास्त्र श्रपने श्रापमें सम्पूर्ण स्त्राधीन विज्ञान नहीं है। वह एकाकी स्वतन्त्र नहीं है। श्रव वह श्रिधकाधिक राजनीतिगत है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स श्रिधकाधिक समाज-शास्त्र (Social science) है । समाज-शास्त्र ऋधिकाधिक मानस-शास्त्र (Psychology) से सापेक्ष्य होता जाता है । मानस-शास्त्रकी भी फिर ऋपने आपमें स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । क्योंकि, व्यक्ति फिर समाजमें है और जो कुळु वह अब है, उसमें समाजकी तात्कालिक और तादैशिक स्थितिका भी हाथ है । इस तरह फिर वह मानस-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र और समाज-शास्त्र आदिपर अन्तर-अवलम्बित है । आदि ।

श्चर्थ-शास्त्रके श्चांकिक सवाल बनाने श्चौर निकालनेमें हम उसके चारों श्चोर कोई बन्द दायरा न खड़ा कर लें। ऐसे हम उसी चक्करके भीतर चक्कर काटते रहेंगे, श्चौर कुछ न होगा। यह ठींक नहीं है। यह उस विज्ञानको सत्यकी समस्ततासे तोडकर उसे मुरमा डालनेके समान है।

जपर हमने देखा है कि व्यावहारिक रुपये-पैसेके उपयोगका नियामक तत्त्व लगभग वही है, जो गीताका अध्यात्म मन्त्र है—अनासिक्त, निष्कामता । इस निष्कामताकी नीतिसे कर्मका प्रतिफल नष्ट नहीं होता, न वह हस्व होता है। प्रत्युत्, इस भाँति, उसके तो असंख्य गृिषात होनेकी सम्भावना हो जाती है। अत्यन्त व्यावहारिक व्यवहारमें यदि वह तत्त्व सिद्ध नहीं होता है जो कि अध्यात्मका तत्त्व कहा जाता है, तो मान लेना चाहिए कि वह अध्यात्म असिद्ध है, अ-यथार्थ है। अध्यात्म नहीं चाहिए, पर व्यवहार तो हमें चाहिए। व्यवहार-असङ्गत अध्यात्मका क्या करना है। वह निकम्मा है। गीतामें भी तो कहा है—'योगः कर्मसु कौशलं।' इस दृष्टिसे व्यक्ति न कह पायेगा कि सम्पत्ति उसकी है। इसमें

सम्पत्तिकी बाह रुकेगी । खून रुकनेसे रोग होगा श्रौर फिर श्रनेक उत्पातोंका विस्फोट होगा ।

हमें श्रपने व्यवहारमें व्यक्तिगत भाषासे क्रमशः ऊँचे उठते जाना होगा । हम कहेंगे सम्पत्ति व्यक्तिकी नहीं, वह सहयोग-सामितियोंकी है। कहेंगे, वह श्रमियोंकी है। कहेंगे, वह समस्त समाजकी है, जो समाज कि राष्ट्-सभामें प्रतिबिम्बित है। कहेंगे कि वह राष्ट्की है। त्र्यागे कहेंगे कि राष्ट्र क्यों, वह समस्त मानवताकी है। इसी भाँति हम बढते जायँगे । अन्त तक हम देखते जायँगे कि बढनेकी अब भी गुआइश है। किन्तु, ध्यान रहं कि निराशाका यहाँ काम नहीं, व्ययताका भी यहाँ काम नहीं । हम पानेके लिए तैयार रहें कि यद्यपि बुद्धिसङ्गत (rational) श्रादर्शमें बढ्-चढ्कर हम मानवतासे श्रागे विश्व-समष्टि तक पहुँच गये हों, तब भी सङ्घर्ष बना ही है। बात यह है कि समष्टि कहनेसे व्यष्टि मिटता नहीं है। व्यक्ति भी है। वह ऋपने निजमें ऋपनेको सत्ता ऋन्भव करता है। समष्टि हो, पर वह भी है। उसे इनकार करोगे, तां वह समष्टिको इनकार कर उटेगा । चाहे उसे इसमें मिटना पड़े, पर वह स्वयं श्रपनेको कैसे न माने ? ऐसी जगह मालूम होगा कि व्यक्तित्वकी धारणाको बह्माएडमें भी चाहे हम व्याप्त देखें, पर पिएडमें भी उसे देखना होगा। श्रीर उस समय हम विश्व-समष्टिके शब्दोंसे भी श्रासन्तुष्ट होकर कहेंगे कि जो है, सब परमात्माका है। सब परमात्मा है। यह मानकर व्यक्ति श्रपनी सत्तामें सिद्ध भी बनता है श्रीर वह सत्ता समष्टिके भीतर श्रिसिद्ध भी हो जाती है। विचारकी दृष्टिसे तो हम देख ही लें कि इसके बिना समन्वय नहीं है। इसके इधर-उधर समाधान भी कहीं 200

श्रीर नहीं है। प्राइवेट सम्पत्तिके भावका उन्मूलन तभी सम्भव है जब हम मानें कि व्यक्तिकी इच्छायें भी उसकी श्रपनी न होंगी,—वह सर्वाशतः परमात्माके प्रति समर्पित होगा।

इसिलए, लोगोंसे कहना होगा कि हाँ, सोशिलिज़ेशनके लिए तैयार रहो । तैयार क्यों, उस श्रोर बढ़ो । लेकिन माद्रम होता है कि सोशिलिज़ेशनवालोंसे भी कहना होगा कि देखो भाई, उसके श्रागे भी कुळ है । उसके लिए भी हम सब उच्चत रहें, सचेष्ट रहें । फार्मूला कुळ बनाया है, इसमें हरज नहीं । पर फार्मूला फार्मूला है । फार्मू-लासे कहीं बहुत चिपट न जाना । ऐसे वह बन्धन हो जाता है ।

~~~~~~~~~~

## दूर श्रीर पास

जब दूरबीन पहले-पहल हाथ आई तब विलक्षा अनुभव हुआ। सुना था उससे दूरकी चीज़ पास दीख आती है। लेकिन मैंने देखा तो पासकी चीज़ दूर हो गई थी। पीछे पता चला कि मैंने दूरबीनको उल्टी तरफसे देखा था! फिर सीधी तरफ़से देखा तो बात सही थी। दूरकी चीज़ बेशक पास दीखती थी। लेकिन इस ग़लतीसे भी लाभ हुआ। जब पासकी चीज़को दूर बनाकर देखा था तब हश्यकी सुन्दरता बढ़ गई जान पड़ती थी। दूरकी चीज़ पास आ जानेसे हश्यमें मोहकता उतनी न रह गई थी। पता चला —

दूरी मोह पैदा करती है, — Distance lends charm; दूरी मिट जाय तो सुन्दरताके बोधके लिए गुंजायश नहीं रहेगी।

यह तो राह चलनेकी बात हुई। लेकिन जिस विचित्र ऋनुभवका जिक्र यहाँ करना है वह यह है कि जो चीज़ एक स्रोरसे दूरको पास करती है, वही दूसरी स्रोरसे पासको दूर बना देती है।

अर्थात्, दूर होना और पास होना ये कोई निश्चित स्थितियाँ नहीं हैं। वे अपेकापेकी हैं। उनमें अदल-बदल हो सकता है।

दूरबीनकी मददसे ऐसा होता ही है। लेकिन बिना दूरबीनके भी श्रांख नित्य प्रति ऐसा करती है, यह भी सही है। श्रांखमें तर-तमताकी शक्ति है। जो पासकी चीज़को देखती है वही श्रांख कुछ दूरकी चीज़ भी देख बेती है,—श्रांखकी नमें यथानुरूप फैल-सिकुड़कर श्रांखकी इस शक्तिको कायम रखती हैं।

वस्तुश्रोंका मूल्य भी इसपर निर्मर करता है कि हम उनसे कितने पास अथवा कितने दूर हैं। क्योंकि, दूरी और निकटता निश्चित मानके तत्त्व नहीं हैं, इसीसे किसी वस्तुका एक ही मूल्य नहीं है। वह मूल्य अलग अलग लोगोंकी निगाहमें अलग अलग है और देश-कालके अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।

दूरकी बड़ी चीज़ छोटी लगती है, पासकी छोटी बड़ी । श्राँखके श्रागे दो उँगली खड़ी कर लें तो सूरज ढँक जाता है। पर सूरज बहुत बड़ा है, दो उँगलियोंकी चौड़ाई उसके सामने भला क्या है ? फिर भी, पास होनेसे मेरे हिसाबसे दो उँगलियाँ सूरजसे बड़ी बन जाती हैं श्रीर सूरजको देखनेसे रोक सकती हैं। पासका पेड़ बड़ा दीखता है, दूरका पहाड़ उभरी काली लकीर-सा दीखता है।

परिगाम निकला कि बाहरी छुट-त्रइपन कोई निश्चित मानका तत्त्व नहीं है, वह प्रयोजनाश्चित तथ्य ही है।

इसलिए, श्रमल प्रश्न यह हो रहता है कि हमारी तर-तमताकी शाक्ति कितनी है ? श्राँखकी दृष्टिकी वह शक्ति तो परिमित ही है, लेकिन मनकी दृष्टिकी शक्तिका परिमाण वैसा बँधा नहीं है । बह उत्तरोत्तर बढ़ाया जा सकता है । मनकी दृष्टि-शक्तिका नाम है, कल्पना ।

जो नहीं दीखता, कल्पना उसे भी देखती है। जो पास है, कल्पना उसे भी दूर बना सकती है। जो बहुत दूर है, कल्पना उसे भी खींचकर प्रत्यक्त कर देती है।

कल्पना दूरबीनकी भाँति बड़ी उपयोगी चीज़ है। पर उसके

उपयोगकी विधि त्र्यानी चाहिए। श्रन्यथा वह कीमती खिलौनेसे श्रिधिक कुळु नहीं रह जाती।

पर नहीं, वह हर हालतमें कीमती खिलोनेसे ऋधिक है। कीमती खिलोना तो ज्यादहसे यादह टूटकर रह जायगा। पर कल्पना खुद नहीं टूटती, ऋादमीको तोइती है। उसका गलत उपयोग हुआ तो वह ऋादमीको तोइ-मोइकर पशु बना सकती है। उसके ठीक इस्तेमालसे आदमी देवता बन जाता है। इसिलए, कल्पना खिलोना नहीं है और उससे खेलनेमें सावधान रहना चाहिए।

दूरबीन जिसके पास पैसा है वही बाज़ारसे ले सकता है, पर कल्पना तो सभीको मिली है। उसके लिए किसीको भी किसी बाज़ारमें भटकना नहीं है। वह भीतर मौज़ूद है। सवाल इतना ही है कि उसका इस्तेमाल होता रहे और वह मैलीन हो और न दीली-ढाली हो जाय। ठीक कामके लायक रहे और वह बहके नहीं।

सच बात यह है कि जैसे निगाह खराब होनेका मतलब यही है कि उसमें दूरको ठीक दूर श्रीर पासको ठीक पास देखनेकी शक्ति नहीं रह गई है वैसे ही बुद्धिकी खराबीका मतलब सिवा इसके कुछ नहीं है कि कल्पनाकी लचक उसमें कम हो गई है।

हमारा रोज़का अनुभव है कि अगर अपने ही हाथको हम अपनी आँखोंके बहुत निकट लाते चले जायँ तो अन्तमें आँख काम नहीं देगी और माञ्चम होगा कि जैसे हाथ रहा ही नहीं है। किसी भी तसविरको हम पाससे और पास देखनेका आग्रह करके उसे सिर्फ़ धच्चा बना दे सकते हैं। यहाँ तक कि उसे अपनी आँखसे बिल्कुल सटा लेकर कह सकते हैं कि वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि

हमें कुछ भी नहीं दीखता है । इस भाँति हरेक सुन्दरता ज़रूरतसे श्राधिक पास के लेनेपर श्रसुन्दर श्रीर फिर श्रसत् हो जायगी।

इसलिए, हमारा प्रत्येकके प्रति एक प्रकारका सम्मानका श्रन्तर चाहिए ही । उस अन्तरको मिटाकर भोगकी निकटता पैदा की कि वहाँ सुंदरता भी छप्त हुई।

यह रोज़का ही अनुभव है। हम चीज़ोंको देखते हैं और वे सुन्दर लगती हैं। सुन्दर लगती हैं, तो हम उन्हें चाहने लगते हैं। चाहने लगते हैं। चाहने लगते हैं। चाहने लगते हैं। उन्हें पानेकी लालसा करते हैं। इस लालसाकी बुद्धिसे हम उन्हें छूते हैं,—पकड़ते हैं, अर्थात् उन्हें मर्यादासे अधिक अपने निकट ले लेते हैं। परिग्राम होता है कि हमारा संश्रम मिट जाता है और जिसको मनोरम मानकर चाहा था वह धीमे धीमे बीमत्स हो जाता है और हमारे चित्तको ग्लानि होने लगती है। तब उकता कर उसे छोड़ हम दूसरी ओर लपकते हैं। पर वहाँ भी वही होता है और वहाँ भी अन्ततः ग्लानि हाथ आती है।

अनुभवमें आया है कि जिस जगहमें हमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं हुई है, वहाँके फोटोग्राफ छुभावने हो जाते हैं। खंडहर हमारी निगाहमें खंडहर है लेकिन उसीका चित्र कभी हमारे लिए इतना सुन्दर हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते थे।

यह इसीलिए कि फोटोप्राफ्से हमारी पर्याप्त अलहदगी है। फोटोप्राफ्में हम उस दश्यको एकत्रित भावमें देख सकते हैं। आप्रह वहाँ हमारा मंद है। वहाँ हमारे मनकी स्थितिसे विलग भी उसकी सत्ता है। मानों उस चित्रका अस्तित्व ही नहीं, व्यक्तित्व है।

परिणाम यह कि दूरी भी कभी बिल्कुल नष्ट नहीं हो जानी चाहिए । दूरी बिलकुल न रहे तो आँख बिलकुल न देख पाये, बुद्धि बिलकुल न समक्क पाये। और मनपर ज़ोर इतना पड़े कि ठिकाना नहीं और तिसपर भी चहुँ ओर सिवा अँधेरेके कुळू न प्रतीत हो।

सब वस्तुओं, सब स्थितियों, सब दश्यों श्रीर न्यक्तियों के प्रित यह समादरको दूरी इष्ट है । इसको विनय-भाव कि ए, अनासिक्त कि हिए, समभाव कि हिए, असंलग्नता कि हिए, दिष्ठिनी वैज्ञानिकता कि हिए, — चाहे जिस नामसे इसे पुकारिए। संबंधमें एक प्रकारकी तटस्थता ही चाहिए। जो भी हम छू रहे, देख रहे, चाह रहे हैं, ज्यान रखना चाहिए कि उसका अपना भी स्वत्व है। वह प्रयोजनीय पदार्थ ही नहीं है। वह भी अपने-आपमें सजीव श्रीर सार्थक हो सकता है। उसमें भी वह है, जो हममें है। एक ही व्यापक तत्त्व दे। नेमें है। जो हम हैं वही वह है। इसलिए किसी अविनयका अथवा आहरणका संबंध हमारा कैसे हो सकता है! संबंध प्रेम, आनंद और कृतज्ञताका हो सकता है। जिसको कल्पना कहा, उसका इसी जगह उपयोग है।

जो हम हैं वह तो कोई भी नहीं है। हम जैसे बुद्धिमान् हैं, क्या कोई दूसरा वैसा हो सकता है! साफ बात तो यह है कि हम हमी हैं। कोई भला हम-जैसा क्या होगा! असंस्कारी अहंकारी बुद्धि इसी प्रकार सोचती है।

लेकिन इससे यही सिद्ध होता है कि ऐसा सोचनेवालेकी कल्पना-शक्ति क्षीण हो गई है। कल्पना हमें तुरन्त बता देती है कि हम अनेकोंमें एक हैं और अपनेमें अहंकार अनुभव करनेका तनिक भी अवकाश नहीं है। वह कल्पना हमें बताएगी कि दूसरेमें भी अहंकार हो सकता है, और है, और उस अहंकारका ख़याल रखकर चलना ही ठीक होगा। वह कल्पना हमें सबके अलग अलग स्थान संअक्षेत्रमें मदद देगी और सुकायगी कि समस्तके केन्द्र हम नहीं हैं जैसा कि हम आसानीसे समक लिया करते हैं।

वैसी तटस्थताकी दूरी जगत् और जगत्की वस्तुश्रोंके साथ स्थापित करनेके बाद श्रावश्यक है कि हम उनसे भावनाकी निकटता भी श्रनुभव करें। दूरी तो है ही, पर निकटता श्रीर भी घनिष्ठ भावसे श्रावश्यक है। वैसी निकटताका बोध जीवनमें नहीं है तो जीवनमें कुछ रस भी नहीं है।

जिस शक्तिसे यह हो, उसका नाम है भावना। यह भावना प्रभेद-मूलक है। यह दोको एक करती है, यह दूरीको नष्ट करती है। 'नष्ट करती है' का आशय यह कि उसके फासलेको यह रससे भर देती है।

जब पहले पहल खुर्दबीनमेंसे भाँक कर देखनेका अवसर हुआ था, तो आश्चर्यमें रह जाना पड़ा था। बाहर कुळ भी नहीं दीखता था, एक नन्हा,—बहुत ही नन्हा-सा पत्तेका खरड डैस्कपर रक्खा था। वह है, इसमें भी शक हो सकता था। उसकी हस्ती कितनी थी! साँस उसपर पड़े तो बेचारा उड़कर कहाँ चला जाय, पता भी न चले। लेकिन, खुर्दबीनमेंसे जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि क्या कुछ वहाँ नहीं है! जो आश्चर्यकारक है, जो महान् है, वह सभी कुछ वहाँपर भी है। एक दुनियाकी दुनिया उस पत्तेके खंडके भीतर समाई है! वह पत्तेका टूक क्या कभी पूरी तरह जाना जा सकेगा? उसमें

कितना रहस्य है, कितना सार ! उसमें क्या अगाध अश्चेयता नहीं है ? जाने जाओ, जाने जाओ, फिर भी जाननेको वहाँ बहुत-कुछ शेष रह ही जायगा । खुर्दबीनमेंसे उस बिंदी-भर पत्तेको मेंने इतना फैला हुआ देखा कि मानों वहीं विश्व हो । उसमें मानों नगर थे, मैदान थे, समन्दर थे । लेकिन वहाँसे आँख हटानेपर क्या मैंने नहीं देख लिया कि हरी-सी-बूँद-जितने आकारके उस पत्तेकी सत्ता इस जगत्में इतनी हीन है,—इतनी हीन है कि किसी भी गिनतींके योग्य नहीं है !

फिर भी वह है, श्रीर नहीं कहा जा सकता कि अपनेमें वह स्वतंत्र सृष्टि नहीं है। वह खंड वैसा ही स्वयं हो सकता है जैसा मैं अपनेमें स्वयं हूँ। तब मैं कैसे उसके प्रति अविनयी हो सकता हूँ?

यहीं भावनाकी आवश्यकता है। कल्पनाने मुक्ते मेरा स्थान बताया और सबका अपना अपना स्थान बताया। उसने मुक्ते स्वतंत्रता दी, उसने अपनी ही मर्यादाओं से मुक्ते ऊँचा उठाया, उसने मुक्ते अनंत तक पहुँचने दिया और मेरी सांतताके बन्धनकी जकड़की दीला कर दिया।

भावना उसी मेरी व्यापकतामें रस प्रवाहित करेगी। उसमें अर्थ डालेगी। जो दूर है, उसे पास खींचेगी। भावनासे प्राणोंमें उभार श्राएगा श्रौर जिसे कल्पनाने संभव देखा था, भावना उसीको सत्य बनाएगी।

जो ब्रह्माण्डमें है पिएडमें भी वह सभी-कुछ है। ब्रह्माएडको छूनेकी त्रोर कल्पना उठी, तो भावना उसी सत्यको पिएडमें पा लेनेकी साधिका हुई। Extensity (=विस्तृति) में नहीं, Intensity (=धनता) द्वारा ही वह सम्पूर्णको अपनाएगी। दर्शनकी मर्यादा अगम है, पर प्रीति-भक्तिकी चमता उससे भी गहरी जायगी। प्राणोंका उभार (=Tension) कल्पनाकी उड़ानसे अधिक सार्थक हो सकेगा। उससे उपलब्धि गम्भीर होगी।

कल्पना और भावना ये दोनों ही जीवनकी प्रगतिके मूलमें हैं। दोनों अनिवार्य हैं, दोनों अमूल्य हैं। पर दोनोंका ख़तरा भी बहुत है। दोनोंसे मनुष्य विरादकी और बढ़ता है, पर इन्हींसे वह अपना विनाश भी बुला सकता है।

भावनासे जब हम परस्परमें ' क्रेश-क्रिष्ट ' दूरी पैदा करते हैं श्रीर कल्पनाहीन बुद्धिसे लालसाजनित निकटतामें रमगा करते हैं, तब ये ही दोनों शक्तियाँ हमारी शत्रु हो जाती हैं श्रीर हमारा श्रनिष्ट-साधन करती हैं। जो मेरे पास है, वह मेरा स्वत्व नहीं है, क्योंकि उसका श्रपनेमें श्रलग स्वत्व भी है। कल्पनाहीन होकर हम प्रागाको ऐसे पाते हैं, मानों उसकी सार्थकता हमारे निकट प्राप्त होनेमें ही है। यह हमारी भूल है श्रीर इससे हमारी श्रपनी ही प्राप्तिका रस हस्व होता है। यही मानवका मोह श्रीर श्रहंकार है।

दूसरी श्रोर भावनाको हम दुर्भावना बना उठते हैं श्रोर उसके सहारे प्रस्परकी निकटता नहीं बल्कि दूरी बढ़ा लेते हैं। मन ही एक हो सकता है, तन श्रमेक हैं। पर मन हम फटने देते हैं, श्रोर तनकी निकटताके कामुक होते हैं। नतीजा इसका विनाश है।

जो दूर है उसे दूर, जो पास है उसे पास जानना होगा। फिर भी जानना होगा कि दूर है वह भी पास है और जो पास माञ्चम होता है, उसे भी दूर रखनेकी आवश्यकता हो सकती है। तन जुदा जुदा हैं, श्रात्मा एक है । श्रात्मेक्यको कल्पनाद्वारा प्राप्य श्रीर भावनाद्वारा सुलभ बनाना होगा । श्रीर श्रपनी एवं सबकी देहकी श्रमिन्नताके प्रति सम्मान श्रीर संश्रमका भाव रखना होगा । सबके स्वत्वका श्रादर करना होगा, किसी स्वत्वका श्राहरण एवं श्रपहरण गर्हित समभना होगा । यही दूर श्रीर पासका भेद है । इस दूर श्रीर पासकी तर-तमताका भेद हमने खोया तो समभो श्रपनेको ही खोया। उसको जानकर हम श्रपनेको पानका प्रयत्न करें, यही शुभ है ।

## निरा श्र-बुद्धिवाद

सुना जाता है कि शुतुरमुर्ग जो अफ्रीकाके रेतीले मैदानोंमें होता है विचित्र प्राणी है। वह जब शत्रुकी टोह पाता है तो श्रीर कुछ करता नहीं, रेतमें मुँह दुबका लेता है। शत्रु फिर निरापद भावसे स्राकर उसका काम-तमाम कर देता है। वह जानवर शुतुरमुर्ग इस भाँति शांतिपूर्वक मरता है।

हम लोग शायद उसकी मरनेकी पद्धतिसे सहमत नहीं हैं । उसका मरना हमारे मनसे कोई गुलत बात नहीं है । उसकी बेवकूफीकी सज़ा ही समिकए जो मौतके रूपमें उसे मिलती है । ऐसे वह न मरे तो अवरज । मरना तो उसका उचित ही है । और हम मनुष्य जानते हैं कि शुतुरमुर्ग मूर्ल प्राणी है ।

मूर्ख तो वह हो; लेकिन इतना कहकर बातको हम टालें नहीं। उसे मूर्ख कह देकर आदमी शायद स्वयं अपनेकी कुळ बुद्धिमान् लग आता हो। पर हमें इसमें सन्देह है कि दूसरेको मूर्ख कहनेके आधारपर खुद बुद्धिमान् बननेका ढंग ठीक है। तिसपर वह शुतुरमुर्ग क्यों मूर्ख है! और हम क्यों नहीं हैं! और मूर्ख होनेमें सुभीता यदि हो तो फिर हरज क्या है!—आदि बातें सोचनेकी हैं।

घरमें एक छोटी बच्ची है। नाम अभी है मुन्नी। सदा खेलती रहती है। एक खेल उसे प्रिय है। वह मुन्नी किसी सूखती हुई धोती या बक्स या कुर्सीके पीछे होकर मुँह ढककर चिछाएगी— 'अम्माँ! मुन्नीको हूँदो। 'अगर अम्माँ एक बारमें ध्यान नहीं देगी

तो मुन्नी उससे उलम पड़ेगी। कहेगी—' अग्माँ, श्ररी श्रम्माँ, देख।' श्रीर जब अम्माँ उसकी श्रोर मुख़ातिब होगी तब सामने दूर जाकर मुँहकी श्रोट करके कहेगी, ' मुन्नी नहीं है, अम्माँ। मुन्नी नहीं है, श्रुन्नीको दूँदो।'

तब मुन्नीकी अपमाँ भी सारे कमरेमें इधर-उधर, कभी कलमदानके नीचे, कभी होल्डरके निबमें, ग्लासमें या सूईके नकुएमें, यहाँ-वहाँ श्रीर जहाँ-तहाँ खोज मचाती हुई मुन्नीको ढूँढ़ती है, कहती जाती है,—'श्ररे मुन्नी कहाँ है ! (कपड़ेको उलट-पलटकर) श्ररे कहाँ है ! मुन्नी, श्रो मुन्नी !"

श्रीर मुली सामने खड़ी-खड़ी चोरी-चोरी श्रम्माँके यत्नोंकी विफलता देखकर श्रीर उसमें रस लेकर मुँहको दोनों हाथोंसे दककर कहती है—' मुली नहीं है, श्रम्माँ । मुली नहीं है । ढूँदो ।'

अम्माँ बहुतेरा ढूँढ़ती है, पर सामने खड़ी हुई मुन्नी नहीं मिलती । अगेह ! जाने कितनी देर बाद वह मिलती है । मिलनेके बाद ही दो कदम भागकर फिर मुँह दुबकाकर खड़ी हो जाती है, कहती है— 'अम्माँ, मुन्नी फिर नहीं है, और ढूँढ़ो ।'

मुन्नीको इस खेलमें बड़ा आनन्द आता है। हमें भी आनन्द आता है। हम कहते हैं—'मुन्नी है।' और वह भागकर किसी वस्तुकी ओट खेकर कहती है—'मुन्नी नहीं है।' अपनी आँखें बन्द करके समभती है, वह नहीं रही है।

श्रभी तक ऐसा श्रवसर नहीं श्राया कि हमारे मनमें इच्छा हुई हो, कि उसको बुलाकर विद्वत्तापूर्वक समकावें। कहें, कि पगली सुन, तेरे देखने श्रीर दीखनेपर श्रीरोंकी श्रथवा तेरी सत्ता निर्भर नहीं है; यधार्थता समझ, लड़की, और मूर्खता छोड़। ऐसा हमने अब तक नहीं किया श्रीर श्रचरज यह है कि ऐसा न करने के लिए कमी श्रमने को मूर्ख भी हमने नहीं माना। इस खेलको हमने प्रसन्ता-पूर्वक खेल लिया है श्रीर कभी यह नहीं सोचा है कि मूर्खता ग़लत चीज़ है श्रीर हमें मुनीका उससे उद्धार करना ही चाहिए।

हमें सन्देह है कि मुनीको यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता देने लम जायँ तो वह उसे नहीं लेगी। इतना ही नहीं, वरन् वह उस हमारी बुद्धिमत्ताको मूर्खता सममोगी श्रीर अपनी मूर्खताको स्पष्ट रूपमें तर्कशुद्ध ज्ञान जानेगी।

हम कैसे जानते हैं कि मुनी ग़लत है ! जब वह कहती है कि 'वह नहीं है' तब भी वह ग़लत कहाँ कहती है; क्योंकि जैसा जानती है वैसा ही तो कहती है। वह (उस समय) जानती ही यह है कि 'वह नहीं है।'

वास्तव वास्तविकता तत्सम्बन्धी हमारी धारणासे भिन्न क्या वस्तु है ! भिन्न होकर वह है भी या नहीं !— यह अभी निर्णय होने में नहीं आया । न कभी आयोगा । अकाट्य-रूपमें हम यह कह सकते हैं कि सम्पूर्ण सत्य मानवके लिए चिर-अप्राप्य, अतः चिर-शोध्य है । यह सत्य क्या मनुष्यसे बाहर भी व्याप्त नहीं है ! जो बाहर भी है वह सनुष्यके भीतर ही कैसे समायेगा ! उस सर्वव्यापी सत्यकी मानव-निर्मित धारणाएँ ही मानवीय ज्ञान-विज्ञान हैं, वे स्वयंमें सत्य नहीं हैं । अपने सब ज्ञानके मूलमें 'हम 'हैं । वह ज्ञान सत्य है तो बस हमारा होकर है । हमारा नहीं, तब वह हुआ न हुआ एक-सा है । हर सत्यको अपनी सत्ताके लिए हमपर इस निमित्त निर्भर रहना

होगा, कि हम उसे जानें। यह बात साफ है। इसको समझनेसे कोई इनकार नहीं कर सकता, न कोई दार्शनिक इस बातकी मान्यतासे बाहर पहुँच सकता है।

जब ऐसा है, जब हमसे अलग होकर सचाई कुछ है ही नहीं, अथवा है तो नहीं जैसी है, तो यह अप्रामाण्य बनता है कि हम अतुरमुर्गको गुलत और अपनेको ठीक कहें।

शुतुरसुर्ग्को तो शायद हम ठीक न कह सकेंगे। उसको ठीक कहने के लिए हमें अपनेको इनकार करना होगा। हम तो दोनों को देखते हैं न—शुतुरसुर्ग्को भी, उसके शत्रुको भी—इस लिए रेतमें सिर दबाकर शत्रुसे बचनेकी शुतुरसुर्ग्की चेष्टाको हम सही कैसे कह सकते हैं श्रीर शतुरसुर्ग्के ग़लत होनेका प्रमाण उसीके हकमें यह भी है कि शत्रु आकर उसे दबोच लेता है। इस लिए यह तो असंभव है कि शुतुरसुर्ग् ठीक हो। लेकिन जब वह ठीक नहीं है तब हम भी ठीक कैसे हो सकते हैं, यह विचारणीय है। हो सकता है कि हमारी हालत शुतुरसुर्ग् दतनी ही भिन्न हो, कि हम शुतुरसुर्ग् न होकर आदमी हैं। अन्यथा कैसे कहें, कि यथार्थमें हम दोनोंमें बुद्धिकी अपेन्ना खासी समता नहीं है।

मान लिया जाय कि शुतुरमुर्ग बुद्धिसे शुतुरमुर्ग है, लेकिन बात-चीतमें श्रादमी है। तब क्या वह हमको मूर्ख नहीं समकेगा ! ' जो दीखता है, उतना ही है। जो नहीं दीखता है, वह इसीलिए तो नहीं दीखता कि नहीं है '—शुतुरमुर्ग़के ज्ञानका तल यह है। हम मानव उसे थोथे अज्ञेयवादी, अदृष्टवादी जान पड़ेंगे। जो अज्ञात है, उसके होनेमें क्या प्रयोजन ! वह न हुआ भला। वह नहीं ही है। श्रीर शुतुरमुर्गृके निकट जो दृश्य है, उतना ही ज्ञात है, उतना ही ज्ञेय है। श्रतः जितना दीखता है, उसके अतिरिक्त कुछ श्रीर है ही नहीं,—यह होगा उस मानवरूपी शुतुरमुर्गृका जीवन-सिद्धान्त। तदनुरूप उसकी जीवन-नीति भी यह हो जाती है कि—' जो श्रिनष्ट है, उसे मिटानेका सीधा उपाय है उसे न देखना। श्रिनष्टपर इसी भाँति विजय होगी। श्रिनष्ट यों ही श्रिसत् होगा। इस लिए श्रीर कुछ करनेकी श्रावश्यकता नहीं है, जब भय हो श्रथवा सन्देह हो, तब आँख मीच लो। भयकी श्राशंका श्रीर सन्देहकी शंकासे इस भाँति मुक्ति प्राप्त होगी।'

श्रव, क्या मानव-बुद्धि-द्वारा-निर्मित तर्क-सम्मत नीति भी लगभग इसी प्रकारकी नहीं है ?

उस नीतिपर चलनेसे शुतुरमुर्ग शत्रुसे नहीं बच पाता । शत्रुको उलटे अपनी ओरसे वह सुविधा पहुँचाता है और बेमौत मर जाता है। अतः कहा जा सकता है कि वह नीति विफल है, आंत है। इम भी खुद ऐसा मानते हैं।

पर उस नीतिकी (जो आज मानव-नीति भी हो रही है) वकालतमें यह कहा जा सकता है कि मरना तो सबको है । कौन नहीं मरता ? असल दुश्मन मौत है । किसी औरको दुश्मन भला क्यों मानें । कोई हमें क्या मारेगा । बात तो यह है, कि मौत हमें मारती है । जिसे दुश्मन मानते हो वह तो यम देवताका साधन है, वाहन है । असलमें तो भाग्यके पंजेमें सब हैं । यम उसी भाग्यका प्रहरी है । उसके आधातसे तो बचकर भी बचना नहीं है । मौत हमें आ दबोचेगी ही । प्रश्न उससे बचनेका नहीं है, और मुँह

हुबका लेनेसे क्या शुतुरमुर्ग सचमुच भयसे छुटकारा नहीं पा जाता? फिर वह मर भी जाय तो क्या !

मानना होगा कि प्रश्न अन्तमें किसी भी शत्रुसे बचनेका उतना नहीं है। उतना क्या, बिलकुल भी नहीं है। तमाम प्रश्न (उसके) भयसे बचनेका है। यह तो हम जानते ही हैं कि उरकर हम चाहे कितना ही भागें, हटें, छिपं, पर मौतके चंगुलसे बचना नहीं होगा। इस प्रकारके सब प्रयत्न निष्पल होंगे। अतः एक ही लक्ष्य हमारे सामने रह सकता है और वह यह कि मरनेकी घड़ी हम सीधे हँगसे मर जायँ, पर मरनेसे पहले थोड़ा भी न मरें, अर्थात्, मरनेके भयसे बचे रहें।

क्या यही लक्ष्य नहीं है ! और क्या इसी लक्ष्यके साधनमें मनुष्यने धर्म-शास्त्र, नीति-शास्त्र, कला-विज्ञान आदि नहीं आविष्कृत किये ! फिर शुतुरमुर्गको मूर्ख क्यों कहते हो !

शुतुरमुर्गिके वकीलंके जवाबमें क्या कहा जावे ? पर एक तो भयसे बचनेकी पद्धित स्वयं भयका भय है। यह शुतुरमुर्गिकी है। अधिकांशमें मानवके यत्न भी उसी पद्धितिक हैं। पर दूसरा, भयको निर्भयतासे जीतनेका उपाय है। इसमें भयसे छिपा नहीं जाता, उस-पर किजय पाई जाती है। उसका सामना किया जाता है।

शुतुरमुर्ग़ने अपनेको रेतमें गाड़ लिया और भयसे बचा लिया। इस भाँति वह सहज भावसे मर गया। आदमीने धर्मकी सृष्टि की, उसमें अपनेको गाड़ लिया और राम-नाम लेता हुआ कृतार्थ भावसे मर गया। धर्मसे उतरकर उसने कर्तव्य, देश-भक्ति, त्याग, बिकदान आदि-आदि अन्यान्य मंतव्योंको सृष्टि की, जिनके भीतर निगाह गाड़े रखकर वह हार्दिकतापूर्वक मर गया । असलमें सब बात मरते समय सहज भाव रखनेकी है । जो जितना निर्भय है, सरल भावसे मर सकता है, वह उतना ही सफल है । लेकिन स्पष्ट है कि इसके लिए बुद्धिकी निगाहको बाँधकर कहीं न कहीं गाड़ लेना जरूरी है ।

हाँ, जरूर गाड़ लेना जरूरी है। पर इसमें श्रीर शुतुरमुर्गकी कियामें श्रन्तर हो सकता है। एक भय-जन्य है तो दूसरी श्रद्धा- प्रेरित हो सकती है।

एक प्रकारके मतवादी हैं जो तर्कपूर्वक सिद्ध करते हैं कि श्रॉख चारों श्रोर देखनेके लिए है । बुद्धि स्वतन्त्र है । व्यक्तित्व चौमुखी है । श्रद्धा श्रन्थी वस्तु है । किसी भी श्रद्धोय वस्तुका पछा पकड़कर नहीं बैठना होगा । सब कुछ तोलना होगा । ये लोग डिजाइनर हैं श्रीर तरह-तरहकी साइन्सोंके चौखूँटे नकरो बनाकर दिया करते हैं ।

ऐसे लोग ज्ञान-विज्ञानकी बहुत छान-बीन करते देखे जाते हैं। उनका जीवन विवेचन-शील, संश्रांत श्रीर सुखमय होता है। ये लोग सब बातोंको तोलते, जाँचते श्रीर परखते हैं। किसीपर श्रद्धा नहीं रखते, किसीपर फिर श्रश्रद्धा भी नहीं रखते। उदार, संयत, सीधे-सादे रूदिपर चलनेवाले जीव ये होते हैं।

लेकिन मौतका इन्हें बड़ा भय होता है। दूसरेकी भी श्रीर श्रपनी भी मौतका। मौतकी ज्याख्या तटस्थ भावसे ये करते हैं; पर उसकी श्रोर निगाह नहीं उठने देते। ये श्रद्धाके कायल नहीं। इससे इनकी जीवन-नीति भयके श्राधारपर खड़ी होती है। मयमेंसे नियम-कानून, पुलिस-फौज, श्रदालत-जेल, शासन-श्रनुशासन, श्रस्त-शस्त्र श्रादि चनते हैं। भय श्रद्भुत-रूपमें सहनशील है। वह जुबर्दस्त शिकको उत्पन्न करता है। भय-जात साहस श्रीर भय-जात बलमें श्रासुरी प्रबलता है। भय एक दृष्टिसे उपकार भी करता है। उससे निर्भी-कताकी श्रानिवार्य श्रावश्यकता प्रकट होती है। भय निस्सन्देह उन्नतिके मार्गमें बहुत जरूरी है। पर भय उभय है। उससे मौत पास खिंचती है। वह मौतको न्यौता है।

श्रद्धामेंसे शास्त-पुराग, साहित्य-विज्ञान, कला-दर्शन, क्रान्ति श्रौर बिलदान बनते हैं। श्रद्धा मौतको प्रेम भी कर सकती है। इस लिए नहीं कि वह मौत है; बिल्क इस लिए कि श्रद्धा जानती है कि मृत्यु जीवनकी दासी है। श्रद्धा जानती है कि यदि जीर्ग्यकी मौत है तो इसी निमित्त कि नृतनकी सृष्टि हो श्रौर जीवन उत्तरोत्तर पछ-वित हो। श्रद्धा श्राँख नहीं मीचती। वह श्राँख खोले रखकर मौतमें जीवनके संदेशको श्रौर शत्रुमें वंधुको पहचानती है।

हम कह सकते हैं कि वह श्रद्धा है तो मनुष्य शुनुरमुर्ग नहीं है; पर हम उस मतवादीसे कैसे पार पायें जो मनुष्यको इतना तर्क-संगत श्रीर विज्ञान-शुद्ध बनाना चाहता है कि श्रद्धा उसके पास न फटके । तब हम उस बुद्धिवादीको शुनुरमुर्गका वकित कहते हैं।

मुमे इसमें संदेह है कि आँख एक ही ज्ञामें चारों ओर देखती है। मुमे प्रतीत होता है कि वह एक पलमें एक ही ओर देखती है। और मुम्को ऐसा भी मालूम होता है कि हमारी बुद्धिमें दरयको Perspective देखनेकी शक्ति न हो तो आँख देखकर भी कुछ न देख सके। Perspective की शक्ति अर्थात् दरयकी विभिन्नतामें एकता देखनेकी शक्ति। इसी प्रकार व्यक्तित्वको चहुँमुखी होनेके लिए एक निष्ठाकी आवश्यकता है। शंकाके सामर्थ्यके लिए निश्शांकित

चित्त चाहिए श्रोर श्रन्वयकी शिक्तके लिए समन्वयकी साधना चाहिए। मुक्ते इसमें बहुत संदेह है कि वह बुिंद जो चारों श्रोर जाती है, किसी भी श्रोर दूर तक जा सकती है। मुक्ते इसमें भी बहुत सन्देह है। के जिसको श्रद्धाका संयोग प्राप्त नहीं है, वह बुिंद कुछ भी फल उत्पन्न कर सकती है, बुिंद श्रपने श्रापमें बन्ध्या है। वह भयमेंसे उपजी है श्रोर भयाश्रित बुिंद लगभग छुतुरमुर्ग्-जैसी है। उससे निस्सन्देह मदद बहुत भी मिलती है। उसकी मददसे व्यक्ति थोड़ी बहुत निर्भयता भी सम्पादन करता है; पर वह श्रंततः मनको उठाती नहीं है श्रीर स्वयं भी विकारहीन नहीं है।

किसी बृहत्तर अज्ञेयमें अपनेको गाड़ देनेसे हम अपनेको संकुतित नहीं बनाते। अपनी बुद्धिके भीतर रत रहनेसे जैसे हम हस्त्र होते हैं उसी माँति श्रद्धापूर्वक विराट् सत्ताके प्रति समर्पित हो रहनेसे हम मुक्तिकी आर बढ़ते हैं। धर्म, आदर्श, बिलदान आदिकी भावनाएँ मनुष्यकी इसी प्रकार अभ्युदय स्फूर्तिका फल हैं और वह इन भावनाओं द्वारा अपने ही धेरेसे ऊँचा उठता है।

शुतुरमुर्गृकी कथा मनुष्यपर ज्योंकी त्यों लागू है, अगर वह भयको जीतनेके लिए अपनी भयाकान्त धारणाओं में ही दुवकता है। साधारणतया हम उस कथाके उदाहरणके प्रयोगसे बाहर नहीं होते। लेकिन हम बहुत कुळ बाहर हो जाते हैं जब कि अपने बचावकी चिन्ता नहीं करते प्रत्युत् (मालूम होनेवाके) शत्रुके सम्मुख बढ़ चलते हैं। शत्रुको जब हम अपनेसे भिन्न देखते ही नहीं और उससे भागनेकी जरूरत नहीं समक्तते, तब हमारी बुद्धि स्वस्थ रहती है। तब हम धीर, प्रसन्न, प्रेम भावसे उसे अपनाते हैं; फिर इसमें चाहे हमें उसके हाथों मौत ही मिले। पर मौतमें हार महीं है, हार तो भयमें है। मौत तो जीवन-तत्त्वकी प्रतिष्ठामें नियुक्त एक सेविका मात्र ही है।

हमारे घरकी जो मुनी अपनी आँखें मूँद कर समक लेती है कि वह नहीं रही, असलमें वह हममेंसे अधिकांशकी बुद्धिकी प्रतिनिधि है। न देखना, न होना नहीं है श्रीर इम बहुधा इसी चक्करमें पड़े हैं। बुद्धि पग-पग पर हमें बहकाती श्रीर फुसलाती है। वह प्रवंचना है, वह भयकी प्रतिक्रिया है। भय उपयोगी है, यदि वह श्रद्धा स्रौर प्रार्थनाकी और ले जाय। श्रद्धा भयका काट है। भय संहारक है (जैसा कि वह है ) यदि वह अल-शल और अहंभावकी ओर ले जाता है। हम जान रक्लें कि एक साहस है जो भयमेंसे उपजता है। वह आवेश-युक्त, ज्वराक्रान्त श्रौर पर्याप्तसे श्रिधिक तीखा होता है। वह दूसरेको डराकर अपनेको साहस सिद्ध करता है। वह चमत्कृत भयका प्रति-रूप है। हमारी बुद्धि भी अहंजन्य भीरु साहसिकताका अपनाती श्रीर पोसती है; पर वह साहस सस्ती चिज है श्रीर नकली है। वैसी साहासिकता भीरुता नहीं भी हो तो प्रमत्तता अवस्य है। शराब पिकर जो दुर्वल बड़ी डींगें हाँकता है, वह डींगें उसकी उस दुर्वल-ताको ही व्यक्त करती हैं। कृपया कोई उन्हें बल न समसे। हमारी बुद्धि बड़ी ठगिनी है। लीगा-शक्ति पुरुष क्यों शराबकी श्रीर जाता है ! इसीलिए कि वह अपनेको ठगना चाहता है । नहीं तो अपनी ही क्षीगाता उसे असहा होती है। कुछ देर तकके लिए क्यों न हो वह अपनेसे बचनेके लिए नशेका सहारा पकड़ता है। बद्धि हमें बताती है कि हम हम हैं श्रीर वह अमुक हमारा

शत्रु है श्रीर वह दूसरा भी हमारा शत्रु है—इस माँति वह हमें भरमाती है। पर हमारा शत्रु बाहर कहाँ, वह भीतर है। भीतर बाहरके दिभेदपर हमारी बुद्धि श्रपना किला बाँधे बैठी है। वह हमें परस्पर-व्याप्त श्रभेद तो देखने ही नहीं देती श्रीर हमें भयके मार्गसे श्रपने उन इस या उस शत्रुसे बचने या बदला लेनेके नाना उपाय निरंतर सुकाती रहती है। पर ये सब शुतुरमुर्ग़के या शिकारीके उपाय हैं। वे सब मौतके निमंत्रगाके उपाय हैं। शुद्ध बुद्धि व्यवसायात्मिका है श्रीर वह श्रद्धोपेत है। वह श्रभेदकी माँकी देती है। वह विनीत बनाती है। वह जगत्के प्रति दृढ़ श्रीर परमात्माके प्रति व्यक्तिको कातर बनाती है। उससे व्यक्ति श्रदूट, श्रजेय श्रीर अमर बनता है। वह मरता है पर श्रमर होनेके लिए, क्योंकि मृत्युमें उसे संकोच नहीं होता। ऐसी बुद्धि श्रक्नेयमेंसे रस लेती है और उसीमें श्रपना समर्पण करके रहती है। वह इस माँतिः कमशः प्रशस्त श्रीर मुक्त होती जाती है।

### प्रश्नोत्तर

प्रश्न-निर्मोह श्रीर अबुद्धिवादका साथ कैसा ?

मोह यह हार्दिक विकार है । श्रद्धा भी हृदयका वैसा ही विकार है । श्रतः जहाँ श्राप निर्मोह चाहेंगे, वहाँ विवेक बुद्धि श्रायेगी ही । श्रीर तब उसके श्राते ही भोली भक्तकी भावना—जिसमें हृदय ही श्रिक हो श्रीर बुद्धि कम—कैसे पाई जा सकती है ?

उत्तर—इस प्रश्नमें कुछ गुजतफ़हमी है। पहले उसका दूर करना त्रावश्यक है।

श्रबुद्धिवाद शब्दको जो मैंने एक श्राध जगह प्रयोग किया है, उसका श्रभिप्राय यह कदापि नहीं कि बुद्धिके मुकाबलेमें किसी श्रबुद्धिका वाद मैं चाहता हूँ | बुद्धिके मैं विरुद्ध नहीं | किन्तु बुद्धिवादवाली बुद्धि तो निरी श्रबुद्धि है | अर्थात्, बुद्धिवादका ही नामकरण मैंने श्रबुद्धिवाद किया है | जिससे मेरा श्रभिप्राय है कि—Rationalism is an irrationalism | वादको कंधेपर विठाकर जो बुद्धि चलती है वह मेरी दृष्टिसे श्रबुद्धि है | इसलिए बुद्धिवादको ही मैं निरा श्रबुद्धिवाद कहता हूँ |

मेरे इन सफाईके शब्दोंके लिहाजसे आप देखेंगे कि ऊपरका प्रश्न फिर ठहरता ही नहीं।

मोह हार्दिक विकार है, लेकिन श्रद्धा वैसा एक विकार इस लिए नहीं है कि वह विवेक-विपरीत नहीं है। वह श्रद्धा तो विवेकका पूरक है। श्रदा श्रद्धा विकार नहीं, संस्कार है।

बेराक जहाँ निर्मोह है वहाँ विवेक-बुद्धि तो पहलेसे है ही । जिसको भक्तकी भोली भावना कहो, उस भावनाका भोलापन विवेक-बुद्धिके योगसे दहक कर स्फुलिंगके समान तेजस्वी हो जाता है। उसमें हृदय और बुद्धिके कम अधिक होनेका प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि उस श्रद्धामें वे दोनों पूरेके पूरे समाये रहते हैं।

## प्रगति क्या ?

व्याइए, समभें, प्रगति क्या ?

इधर दायेंसे पुकार आती है—उन्नति कीजिए। हम वही कर रहे हैं। आइए, हममें आ मिलिए।

उधर बाएँसे भी पुकार त्रा रही है—प्रगति कीजिए। जो हम कर रहे हैं वहीं है प्रगति। त्राप प्रगतिशील हैं न ? तो इधर आ जाइए।

स्पष्ट है कि दाहिनी शिक्ता बाईंसे उल्टी है। दोनों परस्पर-विरुद्ध हैं। दाहिनी श्रोर बाईंवालोंके लिए केवल मूर्खता है श्रीर ढकोसला है। उसी तरह दाईं तरफ बाईंवाले जहालत श्रोर मौत देखते हैं।

किसी आर श्राइए, किसांके लिए श्राप जाहिल और मूर्ख अवस्य हैं। मूर्ख हुए बिना कोई नहीं रह सकता।

श्रीर यह श्रुभ है। इस भयसे श्राप बचें कि कोई श्रापको मूर्ख कहेगा तभी श्राप सोचने समक्तनेके लिए ठहर भी सकते हैं कि, प्रगति क्या ? नहीं तो कोई न कोई श्रापको बाँह पकड़कर प्रगतिके (यानी, दूसरोंकी जहालतेक) मार्गपर ले ही बढ़ेगा। ज्यादह संभावना यह है कि जिधर श्रधिक मत-बल श्रीर कोलाहल-बल होगा उधर ही श्राप जायेंगे। श्रीर इसलिए उधर ही तरक्कीको होना पड़ेगा।

इसलिए यदि आप प्रगति क्या, यह सोचने समभनेमें समय २२३ लगानेमें साथ देना चाहते हैं तो यह तय है कि आप तय्यार हैं कि कोई आपको मूर्ख कहे। और यह भी तय है कि आप खुद किसीको मूर्ख कहनेकी जल्दी नहीं करना चाहते।

इसके बाद श्राइए श्रब प्रगतिको माऌम करें।

पर इसमें आगे बढ़ें, इससे पहले एक बात याद कर लें । वह बात हम जानते तो हैं, पर भूल जाते हैं । वह बात यह कि, हम आदमी हैं । यानी दुनियाके अनेकों किसममेंसे एक किस्मके प्राणी हैं । हो सकता है कि सबसे ऊँचे प्रकारके प्राणी हम हों । पर यह निश्चय है कि वह प्रकार असंख्यमेंसे एक है ।

जब हम आदमी हैं तो हमारा सोचना आदमीका सोचना है, वह किसी भी औरका नहीं है। हमारा सच बस हमारा ही है; और किसी प्रकारके प्राणीके लिए वह सच, सच नहीं है, उसके लिए वह भूठ भी हो जाय तो क्या भूठ।

श्रतः हम जान लें कि जिसको हम प्रगित कहकर टहरायें वह हमारे श्रपने मामलोंसे श्रागे लागू नहीं होती । वह श्रुरूसे श्रन्ततक हमपर ही लागू है । हमसे बाहर जाकर वह है ही नहीं । इस श्रानन्त, श्रादि, श्रापिये विश्वमें क्या तो प्रगित श्रीर क्या श्रापि —हम मानव क्या हैं कि जो उस बारेमें पक्की खबर दे सकें ! इसिलए श्रुरूसे याद रहे कि प्रगितिक प्रश्नकी हद श्रादमींके पैदा किये श्रपने मामलोंतक है ।

प्रगति शब्दके दो खण्ड हैं—प्र+गति । 'गाति' उनमें मुख्य है, 'प्र' विशेषण है । प्रगतिकी पहिली शर्त है, गति ।

गति त्र्यनिवार्य है, यानी जीवनके अर्थमें अनिवार्य है। यह घड़ी २२४ बीती कि दूसरी घड़ी आगई। हम चाहें न चाहें, यह घड़ी तो बीत ही जायगी। यह घड़ी घड़ी-भरके लिए है, उसके पार वह नहीं है। उसके पार जो है, वह घड़ी होकर भी दूसरी है। इसी बीतते हुए कायम रहते चलनेका नाम है 'गति'।

हमारे जाननेके दो रूप हैं।—रूप कह लीजिए या रुख कह लीजिए। एक 'है', दूसरा 'नहीं'।

जैसे कोई भी चेत्र तीन सीधी भुजात्र्योंसे कममें नहीं घिर सकता वेसे ही कोई भी ज्ञान न्यक्त होनेके लिए ' हाँ ' और 'नहीं' से घिरा होना चाहिए । उन 'हाँ' और 'नहीं' से एक समान दूरीपर तीसरा विन्दु है 'मैं'। वह हर बातमें गार्भित है।

जैसे आदमी दायें और बायें, अपने इन दो पैरेंपर चलता है वैसे ही बुद्धि 'हाँ' और 'नहीं' इन दो पैरेंपर चलती है। स्वीकार भी चाहिए, निषेध भी चाहिए। जैसे एक पैर टिका रहता है तभी दूसरा पैर आगो बढ़ता है, वैसे ही निषेधके सामर्थ्यके बिना स्वीकृति निर्धक है और स्वीकृतिरूपी स्वत्वके बिना निषेध प्रवंचनामात्र है। दोनोंके बिना चलना नहीं होता।

'प्रगित 'में 'प्र' उसी निषेधकी शक्तिका बोतक है। उस निषेधके आधारपर एक पैर जमा कर दूसरेको स्वीकृतिकी ओर बढ़ाते हैं, तभी हम 'प्रगित'शील होते हैं।

हम काल और देशसे विरे हैं। घिरे हैं, इसालिए हम हैं। हमारी व्यक्तिगत सत्ताके माने ही परिमित सत्ता है। हमारी बुद्धि चूंकि हमारी है, इससे अपरिमेय नहीं हो सकती। परिमितका भाग और भी परिमित होगा। इसीसे न हम कालको समप्रतामें जान

२२५

सकते हैं, न देशको समग्रतामें जान सकते हैं । दोनोंको हम खिएडत करके उन खएडोंद्वारा ही पहचानते हैं । गज, मील, कोस, योजनके मापमें हमारा देश (=अवकाश ) बँटा है । मात्र आकाश हमारे लिए कुळु नहीं है । उसे हम 'असंख्य' मीलके अर्थमें समभते हैं,—तभी थोड़ा-बहुत समभ पाते हैं । इसी तरह कालको घड़ी, पल, छिनके हिसाबसे हम जानते हैं । घड़ियाँ बीतती जा रही हैं,—वे बीतती जायँगीं । न उनका शुरू है, न अन्त है । वे ही अनन्त घड़ियाँ जहाँ आपसमें एक सत्ता-धारामें पिरोई हुई अभिनतया एक हैं वहीं काल है । इसी तरह असंख्य योजनोंका विस्तार हमारे सामने है, हमारे पिछे है, उपर है, नीचे है, दाँथें-बाँयें है । सब मिलाकर यह जो तमाम शून्याकार अवकाश है, वह आकाश है ।

हम परिमित हैं।—आकाश अपरिमित है, काल अपरिमित है। हमारी चेतनाका स्पर्श,—उसका जागरण, उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों इन अपरिमेय तत्त्वोंके अवगाहनकी और बढ़ता है त्यों ही त्यों, मानना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं।

अनादि इतिहासमेंसे निकलकर मनुष्य अभी बीसवीं सदी तक आया है। इस तमाम यात्रामें मनुष्य मनुष्य ही रहा है। वही दो हाथ, वही दो पैर। पर वह बदला भी है। अनन्त कालमें यद्यपि उसके इतिहासके सहस्रशः वर्ष सागरमें बूँदके समान हैं, तो भी वह सहस्र वर्ष व्यर्थ नहीं गये हैं। मनुष्य कुछ न कुछ पाता आया है, देता आया है, जाने-अनजाने वह प्रगति करता ही आया है।

यदि प्रगति नहीं करता त्र्या रहा है, तो प्रश्न होता है कि हम

सब ब्राज ही समाप्त क्यों नहीं हो जाते, कलके लिए क्यों ज़िन्दा हैं! सब-कुछ क्यों चल रहा है! जीना क्यों जारी है! इस 'क्यों'के पीछे क्या कुछ भी नहीं है! क्या भविष्य बिल्कुल खोखला है! खोखला मानें, सब कुछ व्यर्थ-निर्धक मानें, तो जीना एक पल नहीं चल सकता। इससे कैसे इंकार करें कि लिखनेवाला में ब्रीर पढ़नेवाले ब्राप जी रहे हैं! इसलिए मानना ही होगा कि अगर हम हैं तो प्रगति भी है। ब्रिधकाधिक अनुभूति-संचय और उसके द्वारा ऐक्य-संचयकी ब्रोर हम बढ़ ही रहे हैं। हम मर जाते हैं तो संतितिमें जीते हैं। पिरवार समाप्त होते हैं तो वंश और जातिमें जीते हैं। पिरवार समाप्त होते हैं तो वंश और जातिमें जीते हैं। इस माँति नाना जाति और राष्ट्र इतिहासमें एक दिन उदय होकर एक दिन ब्रास्त हो जाते हैं ब्रोर अपने पीछे अपनी संस्कृति, ब्रापना साहित्य ब्रीर अपनी कलाका श्रवशिष्ट छोड़ जाते हैं। नष्ट तो कभी कुछ भी नहीं होता; कालके ब्रादिसे निरन्तर हो रही प्रगतिमें बस अपना उत्सर्ग दान कर जाता है।

लेकिन, कहा जा सकता है कि यह क्या बात हुई ? जब जो हो रहा है वह ही है प्रगति, तब प्रश्न कैसा कि, 'प्रगति क्या है ?' क्या हमारा यह वश है कि प्रगति न करें ?

बेशक यह हमारा वश नहीं है, — जैसे जीवित व्यक्तिका यह वश नहीं है कि वह मुर्दा हो जाय । हम मर सकते हैं, तो प्रगति नहीं भी कर सकते हैं। प्रगति सृष्टिका नियम है। नियम तो नहीं बदलेगा, उससे टक्कर लेकर चाहे तो हम अपनेको तोड़ ख़ुशीसे लें।

इसलिए, प्रगतिका पहला लक्ष्ण है, मृत्युके प्रति निर्भयता और जीवनके प्रति मुक्ति।—जीवनकी सब तरहकी पुकारोंके प्रति हम खुले रहें, श्रीर मौतकी तरफ हमेशा बेबाक बेफिक रहें—प्रगतिकी हमसे यह पहली माँग है।

इसी भाँति प्रगतिका प्रश्न भी, बेशक असंगत है। जैसे अपनी ही पीठकी तरफ हमसे नहीं चला जा सकता वैसे ही प्रगतिसे उल्टी तरफ इतिहास नहीं जा सकता।

किन्तु फिर भी प्रगतिका प्रश्न संगत श्रीर श्रमिवार्य क्यों बनता है?
इस कारण कि मानव-प्राणीसे श्रपनी बुद्धि सँभाले नहीं सँभलती श्रीर वह बुद्धिमान्के ही विरुद्ध बगावत ठानती है। तिसपर, हम जानते हैं, कि मनुष्यता एक नहीं है, वह श्रसंख्य व्यक्तियों में बँटा है। हर व्यक्ति श्रपनेमें एक है। उसके बुद्धि श्रलग है, हृदय श्रलग। हृदयसे वह 'पर'को प्रेम करता है, या द्वेप भी कर लेता है, (क्योंकि द्वेप विकृत प्रेम है।) बुद्धिसे उस 'पर' को सममता है, सममता है, तर्क करता है। जब तक व्यक्ति है, तब तक विवेक है, तब तक प्रश्न है। भविष्य श्रवेय है, लेकिन हम वर्तमानमें समाप्त नहीं हैं। हमारे स्वम, हमारी कल्पना, हमारी बुद्धि, उस भविष्यके गर्भमें पैठनेको बढ़ती ही है। इसीसे विकल्प खड़े होते हैं, श्रीर इसीलिए मनुष्यको श्रपने विकासमें संकल्पकी श्रावश्यकता होती है। संकल्प वह है, जो विकल्पोंकी श्रनेकतामें ऐक्यका स्थापन करे।

इसी संकल्पके बलसे बली बना व्यक्ति भविष्यकी प्रतीक्ता ही नहीं करता उस भविष्यका निर्माण भी करता है। भविष्य असंदिग्ध रूपमें अज्ञेय है पर वह अज्ञेय भविष्य भी ऐसे संकल्पके धनी पुरुषके कुछ कुछ मुडीमें आ रहता है। मुडीमें वह इसीलिए आ रहता है। कि वह पुरुष जब कि भविष्यके सम्बन्धमें बिल्कुल निराग्रही दीखता

है, तब वह अपने ही विकल्पोंका स्वामी भी है। वह स्रष्टा है, वह निःसंशय है, निःशङ्क है, और निःस्वार्थ है। अतः वह कमशः अपने साथ सबका भी स्वामी बननेकी श्रोर बढ़ता है। वह मृत्युको भी जीतता है।

इसे प्रगतिशीलताका दूसरा लक्त्रण मान लेना चाहिए। अब यहाँ उस बौद्धिक विवेककी बात करें जो बुद्धिकी तुलापर तत्त्वोंको तोलता है श्रीर तब हेयोपादेय स्थिर करता है।

उसकी बात करते हुए हमें ऐतिहासिक बुद्धि (=Historical Sense) से काम छेना चाहिए ।

जैसा ऊपर कहा गया है, हम आजमें ही नहीं रहते। कल भी थे और अगले कलको भी शायद हम देखें। इन दोनों कल और आजके आजको हम तीन टुकड़ोंमें बँटा हुआ देख सकते हैं। देख सकते क्या, देखते ही हैं। हम सम्य हैं, घरमें घड़ी है और हम जानते हैं कि रातको घड़ीमें जब बारह बजे थे तभी कल ख़त्म हो गया था। और आज रातको जब उसी घड़ीमें बारह बजेंगे तब आज ख़त्म हो जायगा और कल शुरू हो जायगा।

इन दोनों कल श्रीर तीसरे इस श्राजकी—इन तीनोंकी तीन सत्ताश्रोंको श्रस्वीकार करनेकी हमारी प्रवृत्ति नहीं है। वह ज़रूरी भी नहीं है। वेह ज़रूरी कि मान लीजिए हमारे पास घड़ी नहीं है, शानि रिव सोम श्रादि वारोंकी भी धारणा हमारे पास नहीं है, मान लीजिए कि समय-विभक्तिकी कुछ भी श्रावश्यकता हममें नहीं रही है—तब क्या ये तीनों दिन हमको श्रापसमें ऐसे लड़ीमें पिरोए हुए बिल्कुल जुड़े हुए नहीं मालूम

होंगे कि वे अविभाज्य रूपमें एक ही हैं ? और सच, वे बीचमें कटे हुए कहाँ हैं। इसीसे मैं कहता हूँ कि काल एक है।

श्रीर सोचिए, एक दिन भी क्या है ? २४×६०×६० सेकंडोंका जोड़ ही नहीं है ? लेकिन क्या सिर्फ जोड़ ही है ? क्या सब सेकंड श्रलग-श्रलग हैं श्रीर दिन उनका ढेर ? ऐसा नहीं है । दिनकी एक स्वतंत्र सत्ता है । सेकंड उसके २४×६०×६० वें खएडकी कल्पना-संज्ञा मात्र हैं । इसी भाँति तीनों दिनोंकी भी एक श्रखएड सत्ता है, शिन रिव सोम तो उसी एकके तिहाई तिहाई कल्पित भागोंके नामकरएा-मात्र हैं ।

जपरके कथनसे एक बात स्पष्ट होती है । वह यह कि तमाम गतिमें एक संगति है । जो तत्त्व आज और कलके बीच फासलेकी अपेका गति है वही उन दोनोंमें मध्यवर्ती एकताकी अपेक्षा संगति है ।

अतितका हमारे पास नहीं हिसाब, भविष्यका नहीं ज्ञान श्रौर वर्तमान तो छुन छुन रंग बदल ही रहा है। फिर भी, हम एक ही बार जान लें कि उन सबमें एक श्रखएडता है, एक संगति है।

भूत वर्तमानसे विच्छित्र नहीं है श्रीर वह भूत भविष्यके भी विरुद्ध नहीं है। इन दोनोंमें परस्पर विरोध देखकर चलना ऐतिहासिक विवेकशीलता (= Historical Sense) के विरुद्ध है।

पत्नोंके संतुलनके समय यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि अतातके आधारपर वर्तमानको समक्षना ही जिस भाँति बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता है, उसी भाँति वर्तमानकी स्वीकृतिके आधारपर भविष्यकी निर्माण-धारणा बनाना वास्तविक शिल्प-कौशल है। प्रगति निर्माणमें है। प्रगति भूतके ऐसे अवगाहन और भविष्यके

ऐसे आवाहनमें है जिनसे उनका वर्तमानके साथ ऐक्य पुष्ट हो। प्रगितशील वह है जो निर्माता है और निर्माता वह है जिसके मनमें उस ऐक्यकी स्वीकृति है। कालके प्रवाहमें जो संगित नहीं देखता, जो उस प्रवाहके तलपर उठती हुई लहरोंके संघर्षमें खो जाता है, जो उस संघर्षको धारण करनेवाली अनवन्त्रिक एकताको नहीं देखता, वह किस भाँति निर्माता होगा ? निर्माता नहीं तो वह प्रगितशील भी कहाँ हुआ ?

गित श्रमिवार्थ है। उसके भीतर संगित श्रमिवार्थ है। प्रगित संगितिक श्रमुकूल ही हो सकती है। उसमें प्रितकूलता टिक नहीं सकती। जैसे बहती हुई धाराके वेगमेंसे उझलकर कुछ पानीके करा मौजसे किसी भी दिशामें उइते रह सकते हैं, वैसे ही इतिहासकी गर्मानमें न श्रामेवाली कुछ बूँदें बहक कर इधर उधर जा सकती हैं। पर, इतिहासकी धाराका प्रवाह तो एक और एक ही ओर है श्रीर वह 'श्रोर 'स्वयं इतिहासमें-से स्पष्ट है। प्रगित उसी श्रोर सहयोगिनी होती है।

गतिका शिकार होना प्रगति नहीं है। ठीक यही वस्तु है (गितका यह शिकार होना) जो प्रगतिसे प्रतिकृत है। समयके गंभीर प्रवाहके ऊपर फैशनेबिल आधुनिकताओं की लहरें भी चलती हैं। आज उनका नाम यह वाद है तो कल वह वाद हो जाता है। किन्तु प्रगतिके शरीरपर वाद वैसे ही हो सकते हैं, जैसे मानव-शरीरपर लोम। पर जैसे उन लोमों में मानव नहीं है वैसे ही 'वादों' में प्रगति नहीं है। प्रगति कभी उन वादों तक सिहर कर, कभी उनके बावजूद और अधिकतर उनको सहती हुई चलती है।

वादों (='इज़्में') के बारेमें वही बात याद रहे जो लेखकी आरंभमें दाँयें श्रीर बाँयें रहनेवाले गिरोहोंके बाबत कही गई है। एक इज़्म है, तो दूसरा भी है। दूसरा है, तो तीसरा भी है। इस माँति वे उतने ही अनगिनत हो जायाँ जितने कि श्रादमी, तो भी चैन हो। क्योंकि तब कोई इज़्मका शिकार न होगा, सब श्रपने श्रपने इज़्मोंके स्वामी होंगे। लेकिन जब तक यह नहीं होता तब तक 'इड्म' के नामपर जितनी कहरताएँ हैं, सब मिथ्याभिमान हैं।

प्रगतिमें वादकी कहरता वह जाती है, जैसे काई वह जाती है।
प्रगति भीतरसे आती है और बाहरको होती है। शुरूसे
ही उसे अपनेसे बाहर टटोलना और साबित करना निरर्थक
है। ऐसी चेष्टा इस बातका द्योतक है कि हमारे ही दिमागके भीतर
जीवनका पानी बहते-बहते कहीं वैध गया है।

यहाँतक आकर हम एक प्रयोजनीय क्लास-रूमका-सा प्रश्न बनाकर अपनेसे पूछें कि आख़िर इधर-उधरका यह सब तो हुआ, लेकिन, लेखक महोदय, हमको मालूम तो यह करना है कि प्रगतिके लिए हम क्या करें !

तो मैं उस प्रयोजनाथीं विद्यार्थींसे कहूँगा कि भाई, अब तुम खुद मालूम कर लो कि प्रगतिके लिए क्या करो । तुम्हारे लिए जो काम प्रगतिका होगा, वह काम तुम्हारे सिवाय किसी भी दूसरेके लिए उस भाँति प्रगतिका नहीं हो सकेगा । तुम जो हो, और तुम जहाँ हो, वह न दूसरा है, न वहाँ दूसरा है । इससे हरेक अपना स्वधर्म देखे, अपनी विसात देखे, अपना जी देखे । तब अपना प्रगतिशील कर्तव्य पानेमें उसे अइचन न होगी । इस काटका कोट पहनूँ शिष्ट खाऊँ शिष्ट पहुँ श्रमुक सभाका सदस्य हूँ,—क्या बना रहूँ शिल्लीको छोहूँ कि माँको, क्योंकि दोनों आपसमें भगइती हैं शिष्ट छोहूँ कि नौकरी, क्योंकि मालिक एक बात कहता है, मन दूसरी बात कहता है शिष्टा आदि । तुम्हारे प्रश्नोंका जवाब यह है कि इन सब मामलोंमें जो तुम करोगे, बेखटके ठिंक वहीं करो। सब-कुछ करके तुम्हारी प्रगतिशीखता तबतक और उस अंशतक अनुएगा रहेगी जहाँतक तुम अपनेको उत्सर्ग और दूसरेको प्रेम करते हो। —यानी दूसरेको प्रेम करनेमें भी अपनेको कमसे कम प्रेम करते हो। यह है तो सब ठीक है।

इसिलए उँगली उठाकर श्रीर गिनती गिनाकर बताना श्रसम्भव है कि श्रमुक कर्म प्रगतिशील है, अमुक नहीं । हाँ, लक्त्रण प्रगतिशीलताकी पहचानके निर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

#### प्रगतिशील व्यक्ति-

- (१) मृत्युका भय नहीं करता। इसिलए, उसकी श्राकांचा भी वह नहीं करता।
- (२) वह पूरे प्राणोंसे जीता है। छल अथवा क्षुद्रता उसके व्यवहारमें इसी कारण नहीं हो सकती कि उसका मन इन चीज़ोंके लिए ख़ाली ही नहीं है, वह विश्वाससे और संकल्पसे भरा है। अल्प-प्राण व्यक्ति ही क्षुद्र होता है।
- (३) वह अपने मतपर दृढ़, पर उसे प्रकट करनेमें विनीत होता है और दूसरोंके मतके बारेमें अप्तयंत आदरशिल । वह कभी अपनेको इतना सही नहीं मान सकता कि दूसरेको गुलत कहे बिना न रहे। अपने ऊपर खर्च करनेके बाद उसके पास इतनी कठोरता

बचती ही नहीं कि दूसरोंपर फेंके। वह अपने प्रति निर्मम स्पौर सबके प्रति प्रार्थी होता है।

- ( ४ ) विवाद उसे ऋप्रिय होगा क्योंकि कमेंसे वह छुट्टी नहीं चाहता। बौद्धिक विवाद कमेंके दायित्वसे बचनेका बहाना है।
- (५) बुजुर्गोंके प्रति वह विनयी और अतीतके प्रति श्रद्धालु होगा। घृगासे ही वह घृगा कर सकेगा।
- (६) वह वही बोलता है, वही लिखता है जो जानता है, श्रीर वह जानता है कि मैं सब-कुछ नहीं जानता,—बहुत कम, बहुत ही कम मैं जानता हूँ। इसलिए वह सदा जिज्ञासु है।
- (७) वह घत्रराता नहीं है; न गुस्सा करता है, न गाली देता है।
- (८) वह साधारण आदमीकी भाँति रहता है और अपनेको साधारण ही गिनता है।

लक्त यों श्रीर भी गिनाये जा सकते हैं। पर इतने भी श्रधिक हैं, क्योंकि श्रच्क हैं।

श्राजकल पदार्थको समम्भनेकी कुछ ज़रूरतसे ज्यादा थ्रिय पद्धति हो चली है पदार्थका विभक्तीकरण । निःसन्देह, बुद्धिका श्रम्भ ही यह है । फिर भी, जहाँ तक हो, संयुक्तीकरणकी श्रोर भी हमारा घ्यान रहना चाहिए । क्योंकि पदार्थका ज्ञान तो हमारा ही भाग है श्रोर श्रपने ऊपर छुरी चलाकर हम श्रपनेको मारते हैं । इस भाँति, श्रपनेको श्रधिक कहाँ सममते हैं ?

त्राज हवाई जहाज़ हैं, रेडियो हैं, तरह-तरहकी मशीनें हैं। बैठे बैठे यहीं हमको दुनिया प्राप्त हो सकती है। दस हज़ार मीलकी बात क्या-भरमें त्रा जाती है। श्रादि श्रादि। पहले एक पासके तीर्थकी यात्रा करनेमें बैलगाड़ीमें दो महीने लग जाते थे। राहमें चोर डाक्का डर अलग। जीनेका कुछ भरोसा न था। तब भला राजनीतिकी बात तो कीजिए क्या। समाजकी बात पूछिए, तो ग्रीबके भक्तक सब थे, रक्तक अर्केला विधाता था जो उनके प्रति प्रायः वाम ही रहता है। बस, जिसके हाथमें लाठी थी उसकी सेवामें लक्ष्मी भी थी, कीर्ति भी थी। वगैरह वगैरह।

इसलिए हमारा ज़माना नियामत है। यह रोशनीका ज़माना है। हमने बहुत प्रगति कर ली है।....इस तरहकी बातें गृलत तो वेशक नहीं हैं, पर, सच कहूँ, तो मनको बहुत तृप्ति नहीं देतीं।

ताजबीबीके रोज़-सी सुन्दर इमारत अगर आज भी नहीं है; अगर प्रीककी प्रस्तर-मूर्तियाँ आज भी आदर्श सुन्दर हैं; अगर उपनिषद्-ज़ान आजके लिए भी अगाध है, अगर राम और कृष्ण, क्राईस्ट और बुद्ध, आजके लिए भी विस्मय-पुरुष हैं और उन जैसा इस समय कोई नहीं है तो क्या मैं इससे यह सिद्ध समभूँ कि पिछली कई सदियाँ केवल व्यर्थ ही गई हैं और बीसवीं सदीमें कुछ भी प्रगति नहीं हुई है ?

ऐसा कहना सही नहीं है। इसलिए पहला दावा भी इतना सही न समका जाय कि हम अप्रतीतकी श्रद्धा खो दें।

प्रगति क्या है !-इसकी जितनी ज्यादा छान-बीन हम करें उतनी ही कम है। लेकिन यह तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रगति अनादि-कालिक इतिहासके चिरतार्थकी संगतिसे अविरुद्ध है। प्रगति वह गति है जो ऐतिहासिक संगतिकी सहयोगिनी है।

### मानवका सत्य

हम जानते हैं कि चीजें बदला करती हैं, ज़िंदगीमें हम बदल गये हैं श्रीर जिन चीजोंको हम जैसा जाना करते थे, वे श्राज बैसी ही नहीं हैं। देखते देखते एक लहलहाता गाँव उजड़ गया है श्रीर, जहाँ बंजर धरती थी, वहाँ शहर बस गया है। जो बच्चे थे, श्राज बड़े हो गये हैं श्रीर जिम्मेदार श्रादमी समके जाते हैं। कुछ उनमें श्रव शेष भी नहीं हैं. वे काल-कवित हो गये हें। कुछ श्रीर हैं जो चलते चलते मौतके किनारे पहुँच रहे हैं। सारांश, दुनिया चलती रहती है श्रीर चीजें बदलती रहती हैं।

कुछ पदार्थ हमें अचल प्रतीत होते हैं। घरती है, मकान हैं, पहाड़ हैं,—ये चीजें स्थिर जान पड़ती हैं। इनमें परिवर्तन नहीं दीखता। पर ऐसी बात है नहीं। अचल वे भी नहीं हैं। साधाररातः हमें उनमें होता रहनेवाला परिवर्तन दीखता नहीं, पर इतिहासके मार्गसे और अन्यान्य विज्ञानोंके द्वारा हम जानते हैं कि वे जैसे हैं, वैसे कभी नहीं भी थे। गित अस्तित्वकी दार्त है, और जो है वह परिवर्तनीय है। परिवर्तनीयता 'होने'की परिभाषा है।

वस्तुओंकी आयु भिन्न है और उनमें होनेवाले परिवर्तनोंकी गितिका वेग भी भिन्न है। हरएक अस्तित्वमें ये दो कियाएँ निरन्तर रहती हैं,—कुळ उसमेंसे मिटता रहता है, कुळ और नया होता रहता है। उत्पत्ति और समिति, ये दो पहन्न प्रत्येक अवस्थामें हैं।

पुरातन व्यर्थजीर्ण होकर नष्ट हो जाता है, नूतन उसकी जगह लेता है। इसी भाँति परिवर्तन सम्पन्न होता है।

अपने चारों श्रोर घटित होती हुई घटनाश्रोंमें एकाएक हमें कोई संगति नहीं दिखलाई देती। शहर क्यों खड़ा हो गया श्रीर गाँव क्यों उजड़ गया? पिता कहाँ है और उसकी जगह अब पुत्र क्यों निश्चिनततापूर्वक तना बैठा है? हमारे चारों ओरकी हालतें क्यों बदल गई हैं? किस माँति एक मामूली व्यापारी बदकर बड़ा श्रादमी हो गया है श्रीर क्यों कलका बड़ा श्रादमी श्राज पूझा भी नहीं जाता?—— चारों श्रोर श्राँख खोलकर देखेंनेसे मनमें इसी प्रकारके प्रश्न उठते हैं श्रीर वे प्रश्न बहुतेरा उत्तर देनेपर भी श्रंत तक कुछ प्रश्नसे ही बने रहते हैं।

लेकिन यदि हम वर्तमानको तटस्थ होकर देख सकें, जो कि पूर्यातया सम्भव नहीं है, तो हमें प्रतीत होगा कि वर्तमानकी कोई कटी हुई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो था उसीमेंसे यह वर्तमान बना है। यह मनमाना नहीं है। मनमाना हो भी नहीं सकता। इसी भाँति, जो भविष्यमें होगा, वह भी आजके वर्तमानसे निरा असम्बद्ध नहीं है। आजहींको कल होना है।

हम देख सकेंगे कि परिवर्तनोंमें क्रम है श्रीर कालकी प्रगतिमें जो श्रावर्तन-प्रत्यावर्तन होते रहते हैं, वे निरे श्रसंगत श्रीर श्रहेतुक नहीं हैं। उनमें संगति श्रीर हेतु है।

किन्तु घटनाका श्रीचित्य उस घटनामें बंद नहीं पाइएगा। घटनाको वृत्त मानकर उसीके भीतर हेतु खोजनेसे नहीं चलेगा। व्यक्ति श्रपने व्यक्ति-गत जीवनको सबसे तोड़कर श्रपनेमें ही उसे समक्कना चाहे तो जीवन व्यर्थ-सा श्रीर अतर्क्य-सा माछ्म होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब व्यक्ति अपनी जिन्दगीके साठ, सत्तर, सौ वर्ष जीकर समाप्त होता है, तब भी उसका परिवार चलता रहता है। परिवार मिट जाते हैं और समाज बना रहता है। इसी तरह, एक राष्ट्रके जीवनमें समाज अपना जीवन-दान कर जाता है। सहस्र सहस्र वर्षोंके इस प्रकारके संयुक्त जीवनकी साधनाके परिग्राम-स्वरूप संस्कृतियाँ बनती हैं। मनुष्यका ज्ञान और सम्यता और संस्कृति इसी माँति उन्नत और पृष्ट होती जाती हैं।

हम देखें कि समस्त परिवर्तनों में नितांत असंगति ही नहीं है, प्रत्युत उनमें एक विकास-धारा है। चीज़ें बनतां हैं और मिटती हैं, पर वे अनर्थक भावसे नहीं बिगड़ती-बनतीं। पिता यदि पुत्रको जन्म देकर स्वयं मौतकी तरफ बढ़ जाता है, तो यह भी एक नियमके अनुसार है। वह यद्यपि यह अन्ध-भावसे कर सकता है, पर वह विधान निरर्थक नहीं है, नियमानुकूल है। मनुष्य चाहे उसमें अपनी नृति माने अथवा उसे अपने लिए शाप समके, पर वह अनिवार्थ है। मानय-जीवनका अर्थ उसके अपने ही भीतर समाप्त नहीं है।

एक श्रनिर्दिष्ट निर्देशसे मानव जीता, चलता श्रीर मरता है। यह श्रज्ञानसे श्रथवा ज्ञानपूर्वक श्रपने जीवनके चकरको काटता है। श्रीर श्रपने जीवन-दानसे बृहत् चक्रके संचालनमें सहयोगी बनता है।

हम परिवर्तन करते हैं श्रीर परिवर्तन हमपर होते रहते हैं। उसके साथ ही हम जान लें कि वह परिवर्तन मात्र परिवर्तन नहीं है, वह उन्नति श्रीर विकास है। जानें कि सब-कुकुके द्वारा श्रीर हमोरे द्वारा भी युग-युगके भीतर एक विकास श्रपनेको सम्पन्न कर रहा है। हम उसके साधन हैं और उसके भाग हैं।—हम और कुछ नहीं हो सकते। विकास न रुकेगा। भाविष्य आविगा ही। अतीत जो था, था, और भविष्य भी जो होगा, वही होगा। इस दृष्टिसे वर्तमानकी भी एक निश्चित रूप-रेखा है। इसी महाचक्रके भीतर हम हैं। हम गिनतीके वर्षोंके लिए हैं और परिमाणमें सादे तीन हाथसे ज्यादा नहीं हैं। हम जबसे आरम्भ हुए, उसकी जन्म-तिथि है; जिस रोज़ हम न रहेंगे, वह भी एक तारीख़ होगी। हमारा अस्तित्व उन ओर और छोरपर बैठी तारीख़ोंके बीचमें नपा-नपाया है। किंतु जन्मकी तारीख़से पहले भी दुनिया थी और सब-कुछ था। मृत्युकी तिथिके बाद भी दुनिया रहेगी और सब-कुछ रहेगा। अपने आप ही आपमें जब जब हम देखेंगे, तब तब पावेंगे कि हमारी बहुत ही परिमित सत्ता है और बहुत ही थोड़ा वश है।

लेकिन इसके साथ ही अमिट-रूपमें हम जानते हैं कि जो है, उसका नाश नहीं होता। सब परिवर्तनोंके मध्यमें कुछ ध्रुव भी है। जिसमें परिवर्तन है वह सदा है, सदा था और सदा रहेगा। वह शाश्वत है और परिवर्तनोंके द्वारा वह शाश्वत ही अपनेको संपन्न करता है। हम जानते हैं कि असंख्य वर्ष पहले जो था, वह भी हमसे असंबद्ध नहीं है। हम आज अपने भीतर इतिहासके अतीतके साथ भी अपना नाता अनुभव करते हैं। ऐतिहासिक पुरुषोंकी महत्ता हमें महत्ताकी ओर प्रेरित करती है। उस अतीतके ज्ञानमें हमें रस मालूम होता है। तबका इतिहास, माछम होता है, अब भी हमारी रगोंमें सो रहा है और वह जाग भी सकता है। सदियाँ हमें कालके ज्ञान्सी माछम होती हैं और हम भूल जाते हैं कि

हम परिमित प्राणी हैं। जान पड़ता है, इतिहासके भीतर भी हमीं हैं। हमी वह हैं। ब्रादिम मनुष्यने जो भोगा और जो किया, उसके वाद प्राग्-ऐतिहासिक और ऐतिहासिक युगोंके दीर्घकालमें भी जो उसने भोगा, किया और पाया, उसकी वह तमाम अनुभूति, तमाम उपलब्धि, तमाम ज्ञान और उसकी वह समस्त साधना श्राज हमारे जीवनमें बजि-रूपसे व्याप्त है। उसीके फलस्वरूप हम आज हैं। नितान्त एकाकी स्वतन्त्र हम अपने-आपमें क्या हैं!

इस दृष्टिसे चाहे हम परिमित हों, फिर भी अनन्त हैं। हम कालसे भी नहीं वैंचे हैं और न प्रान्तसे ही। शत-सहस्र शताब्दियाँ हममें मुखरित होती हैं और हमारा दायित्व बड़ा है।

क्या हम भावी बदल सकते हैं ? क्या हम अपने भी मालिक हैं ? क्या हम अपने-आपमें भाग्य-बद्ध भी नहीं हैं ? क्या हमको माध्यम बनाकर कुछ और महत्तत्त्व नहीं व्यक्त हो रहा है जो हमसे अतीत है ? हमारा समस्त यत्न अन्ततः किस मूल्यका हो सकता है ? अनन्तकाल और अगाध विस्तारके इस ब्रह्माण्डमें एक व्यक्तिकी क्या हैसियत है ?

जपरकी बात कही जा सकती है श्रीर उसका कोई खएडन भी नहीं हो सकता। वह सत्य ही है। उस महा-सत्यके तले हमें विनीत ही बन जाना चाहिए। जब वह है, तब मैं कहाँ ? तब श्रहङ्कार कैसा ? जब हम (श्रपने श्रापके) सचमुच कुछ भी नहीं हैं, तब श्रीर किसको क्षुद्र मानें ? नीच किसको मानें ? तुच्छ किसको जानें ? हम उस महासत्यकी श्रनुभूतिके तले श्रपनेको शून्य ही मान रखनेका तो श्रभ्यास कर सकते हैं। श्रीर बस । श्रहङ्कारसे छुट्टी पानेसे श्रागे हम उस महा सत्ताके बहाने श्रपनेमें निराशा नहीं ला सकते, हम निराशामें प्रमाद-प्रस्त नहीं बन सकते, श्रनुत्तरदायी नहीं बन सकते, भाग्य-वादी नहीं बन सकते। यह भी एक प्रकारका श्रहंकार है। प्रमाद स्वार्थ है, उच्छृंखलता भी स्वार्थ है। हम जब देखने लगें कि हमारा श्रहङ्कार एक प्रकारसे हमारी जड़ता ही है, श्रज्ञान है, माया है, तब हम निराशामें भी पड़ सकनेके लिए खाली नहीं रहते। निराशा एक विलास है, वह एक व्यसन है, नशा है। नशीली चीज़ कड़वी होती है, फिर भी लोग उसका रस चूसते हैं। यही बात निराशामें है। निराशा सुखप्रद नहीं है। फिर भी लोग हैं जो उसके दुखकी चुस्की लेते रहनेमें कुछ सुखकी कोंकका श्रमुभव करते हैं।

जिसने इस महासत्यको पकड़ा कि मैं नहीं हूँ, मैं केवल अव्य-क्रके व्यक्तीकरणके लिए हूँ, वह भाग्यके हाथमें अपनेको छोड़कर भी निरन्तर कर्मशील वनता है। वह इस बातको नहीं भूल सकता कि कर्म उसका स्वभाव है और समस्तका वह अह है। वह (साधारण अर्थोमें) सुखकी खोज नहीं कर करता, सत्यकी खोज करता है। उसे वास्तवके साथ अभिनता चाहिए। इसी अभिनताकी साधनामें, इस अत्यन्त वास्तवके साथ एकता पानेके रास्तेमें जो कुछ भी विपत्ति उसपर आवे, जो खतरा, जो दुःख उसे उठाना पड़े, वह सब हर्षसे स्वाकार करता है। अपना सुख-दुख तो उसके लिए कुछ होता ही नहीं। इसलिए, उसका सुख समस्तताके साथ अविरोधी सुख होता है। इस जगत्में विलास दूसरेकी पीड़ापर परिपृष्ट होता हुआ देख पड़ता है। वैसा विलास-मय सुख निरहंकारी मानवके लिए अत्यन्त त्याज्य बनता है।

१६

हमने देखा कि चीज़ें बदलती हैं; देखा कि वे प्राकृतिक विकास-क्रमके अनुसार बदलती हैं; देखा कि किसी व्यक्तिकी अथवा घटनाकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । और भी देखा कि किसी व्यक्तिके लिए अपने ही ऊपर केंद्रित होने और अपने ही लिए रहनेका अवकाश नहीं है। (अपने माने हुए) सुखसे चिपटने और दुखसे दूर भागनेकी छुट्टी भी व्यक्तिको नहीं है। विकास जब अपने आपको चिरतार्थ कर रहा है तब व्यक्तिके लिए बीचमें अपने सुख-दुख पैदा कर लेना उचित नहीं है। जीवनकी स्वीकृति व्यक्तिका धर्म है, यों चाहे तो क्लेश उपस्थित करके वह अपनेको मार भी सकता है।

्यह हमने देखा। अब प्रश्न होता है कि व्यक्ति अपनेको संवेदनहीन बनानेकी कोशिश करे, क्या यही यथार्थ है श अपनी इन्द्रियोंको क्या मार लेना होगा श अपनी भावनात्र्योंको तपस्याद्वारा कुचल ही देना होगा श अपने भीतरकी सुन्दर और असुन्दर, प्राह्य और घृएय, आनन्दकारी और ग्लानिजनक, 'सु' और 'कु', यह सब विवेक-भावना क्या व्यर्थ है श अनादि-कालसे हमोरे भीतर एक वस्तुको हर्षसे अपनाने और दूसरीको दृढतासे वर्जित रखनेकी जो अंतस्थ सहज बुद्धि है, वह क्या व्यर्थ है श क्या सबसे मुँह मोडकर काय-क्लेशमें 'स्टॉइक रेजियेशन' (Stoic resignation) में बन्द हो जाना होगा श क्या संवेदनहीन, प्रभावहीन बननेकी ही साधना व्यक्तिके लिए सिद्धि होगी श

श्रीर ऐसा हुआ है। लोगोंने अपनेको कुचलनेमें सिद्धि मानी है। उन्होंने अपनेसे इनकार किया है, दुनियासे इनकार किया है २४२

म्रोर एक प्रकारसे 'न'कारकी साधना की है । उन्होंने 'में अपनेको कुचल दूँगा 'ऐसा संकल्प ठानकर कुचलनेपर इतना जोर दिया है कि वे भूल गये हैं कि इसमें 'में 'पर भी आवश्यक रूपमें जोर पड़ता है । 'में 'कुचलकर ही रहूँगा, यह ठान ठानकर जो कुचलनेमें जोर लगाता है, उसका वह जोर असलमें 'आई 'के सिंचनमें जाता और वहींसे आता है । इस प्रकार, तपस्याद्वारा अपनेको कुचलनेमें आपही होकर भी उल्टे अपने सूक्ष्म अहंको अर्थात् 'में 'को, सींचा और पोषा जाता है । जो साधना दुनियासे मुँह मोड़कर उस दुनियाकी उपेक्षा और विमुखतापर अवलंबित है वह अन्तमें मूलतः आई-सेवनका ही एक रूप है ।

जो विराट्, जो महामहिम, सब घटनाओं में घटित हो रहा है, उसकी श्रोरसे विमुखता धारण करनेसे आत्मैक्य नहीं प्राप्त होगा। चीज़ें बदल रही हैं श्रीर उनकी श्रोरसे निस्संवेदन, उनकी श्रोरसे नितान्त तटस्थ, नितान्त श्रसंलग्न श्रीर श्राप्तमांवित रहनेकी साधना श्रारम्भसे ही निष्फल है। व्यक्ति श्रपने श्रापमें पूर्ण नहीं है, तब सम्पूर्णका प्रभाव उसपर क्यों न होगा ? प्रभाव न होने देनेका हठ रखना अपनेको अपूर्ण रखनेका हठ करने-जैसा है, जो कि श्रसंभव है। श्रादमी श्रपूर्ण रहनेके लिए नहीं है, उसे पूर्णताकी श्रोर बढ़ते ही रहना है।

इसिलिए जगद्गितिसे उपेक्ता-शील नहीं हुआ जा सकेगा। उससे अप्रभावित भी नहीं हुआ जा सकेगा। यह तो पहले देख चुके कि अपनेको स्वीकार करके उस जगद्गितिसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी भाँति यह भी स्पष्ट हुआ कि उधरसे निगाह हटाकर केवल श्रपने ऊपर उसे केन्द्रित करके स्वयं श्रप्रभावित बने रहनेमें भी सिद्धि नहीं है।

तब यही मार्ग है ( लाचारीका नहीं, मोत्तका ) कि हम घटनात्रोंको केवल स्वीकार ही न करें, प्रत्युत उन्हें स्वयं घटित करें। क्या वास्तवके साथ ऐक्य पाना ही हमारा बक्ष्य श्रीर वही हमारी सिद्धि नहीं है ? वह वास्तव ही घटनात्रोंमें घटित बनकर व्यक्त हो रहा है। तब हमारा श्रपना व्यक्तीकरण भी इन घटनात्रोंमें ही होगा। इम कर्म करेंगे, यह जानकर नहीं कि वैसा किये विना गुजारा नहीं; यह मानकर भी नहीं कि वैसा हमें करना चाहिए; बब्कि यह अनुभव करते हुए कर्म करेंगे कि इम उसके सष्टा हैं। परिवर्तनका स्वीकार भर करनेके लिए हम नहीं हैं। उन परिवर्तनोंको संपन्न करनेके लिए भी हम हैं। विकास हो श्रीर वह विकास हमें श्रपने हाथमें लेकर विकसित कर जाय, इसकी प्रतीचा करते नहीं बैठना होगा । हम स्वयं विकासमें प्रबुद्ध होंगे और उसे सिद्ध करेंगे । हम स्नष्टाकी प्रकृतिके समभागी हैं। हम केवल उपादान, उपकरण ही तो नहीं हैं | हम कर्ता भी हैं | चीजें बदलती हैं, वे सदा बदलती रही हैं, यहाँतक ही मनुष्यका सत्य नहीं है । मनुष्यका सत्य यह भी है कि हम चीज़ोंको बदलते हैं, हम उन्हें बदलते रहेंगे। मनुष्य परिवर्तनीय है, इसालिए तो कि वह परिवर्तनकारी है। मनुष्य विकासशील है, क्योंकि वह विकासशाली है। वह कर्मवेष्टित क्यों है ? क्योंकि वह कर्मका स्रष्टा भी है।

# सत्य, शिव, सुंदर

'सत्यं शिवं सुंदरं '—यह पद आजकल बहुत लिखा-पहा जाता है। ठीक मालूम नहीं, कौन इसके जनक हैं। जिनकी वाणीमें यह स्फुरित हुआ वह ऋषि ही होंगे। उनकी अखंड साधनाके फल-स्वरूप ही, भावोत्कर्षकी अवस्थामें, यह पद उनकी गिरासे उद्गीर्ग हुआ होगा।

लेकिन कौन-सा विस्मय कालांतरमें सस्ता नहीं पड़ जाता ? यही हाल ऋषि-वाक्योंका होता है ।

किंतु महत्तत्त्वको व्यक्त करनेवाले पदोंको सस्ते ढँगसे नहीं लेना चाहिए। ऐसा करनेसे ऋहित होगा। ऋगगको जेबमें रक्खे फिरनेमें खेर नहीं है। या तो जो जेबमें रख ली जाती है वह ऋगग ही नहीं है, या फिर उसमें कुछ भी चिनगारी है तो वह जेबमें नहीं ठहरेगी। सबको जलाकर वह चिनगारी ही प्रोज्ज्वल बनी दमक उठेगी।

' सत्यं शिवं सुंदरं ' पदका प्रचलन घिसे पैसेकी नाई किया जा रहा है। कुछ नहीं है, तो इस पदको ले बढ़ो। यह अनुचित है। यह असत्य है। अनीतिम्लक है। शब्द क्रीमती चीज़ है। आरंभमें वे मानवको वड़ी वेदनाकी क्रीमतमें प्राप्त हुए। एक नये शब्दको बनानेमें जाने मानव-हृदयको कितनी तकलीफ़ केलनी पड़ी होगी। उसी बहुम्ल्य पदार्थको एक परिश्रमी पिताके उड़ाऊ लड़केकी भाँति जहाँ तहाँ असावधानीसे फेंकते चलना ठीक नहीं है। अकृतज्ञ ही ऐसा कर सकता है। 'सत्यं शिवं सुंदरं 'पदसे हम क्या पाएँ, क्या कों, यह समभनेका प्रयास करना चाहिए। उस शब्दकी मारफ़त, यदि हम कुछ नहीं केते हैं छोर हमारे पास देनेको भी कुछ नहीं है तो उस पदके प्रयोगसे श्रासानिसे बचा जा सकता है। ऐसी अवस्थामें बचना ही लाभकारी है।

महावाक्योंमें गुरा होता है कि वे कभी अर्थसे ख़ाली नहीं होते। कोई विद्वान् उनके पूरे अर्थको खींच निकालकर उन शब्दोंको खोखला नहीं बना सकता। उन वाक्योंमें आत्मानुभवकी अट्टट पूँजी भरी रहती है। जितना चाहो उतना उनसे लिये जाओ फिर भी मानों अर्थ उनमें लबालब भरा ही रहता है। असलमें वहाँ अर्थ उतना नहीं जितना भाव होता है। वह भाव वहाँ इसलिए अच्चय है कि उसका सीधे आदि-स्रोतसे संबंध है। इसीलिए ऐसे वाक्योंमें जब कि यह खूबी है कि वे पंडितके लिए भी दुष्प्राप्य हो तब उनमें यह भी खूबी होती है कि वे अपंडितके लिए भी, अपने बित-मुताबिक, सुलभ होते हैं।

भावार्थ यह कि ऐसे महापदोंका सार, श्रपने सामर्थ्य जितना ही हम पा सकते, दे सकते हैं। यहाँ जो ' सत्यं शिवं सुंदरं ' इस पदके विवेचनका प्रयास है उसको व्यक्तिगत श्रास्था-बुद्धिके परिमाणका द्योतक मानना चाहिए।

सत्य, शिव, सुंदर ये तीनों एक वजनके शब्द नहीं हैं। उनमें कम है श्रीर श्रंतर है।

सत्य-तत्त्वका उस शब्दसे कोई स्वरूप सामने नहीं आता। सत्य सत्य है। कह दो सत्य ईश्वर है। वह एक ही बात हुई। पर वह २४६ कुळ भी ख्रोर नहीं है। वह निर्गुण है। वह सर्वरूप है, संज्ञा भी है, भाव भी है।

सत्का भाव सत्य है। जो है वह सत्यके कारण है, उसके लिए है। इस दृष्टिसे असत्य कुछ है ही नहीं। वह निरी मानव-कल्पना है। असत्, यानी जो नहीं है। जो नहीं है उसके लिए यह 'असत्' राब्द भी अधिक है। इसलिए ' असत्य ' राब्दमें निरा मनुष्यका आप्रह ही है, उसमें अर्थ कुछ नहीं है। आदमीने काम चलानेके लिए वह राब्द खड़ा कर लिया है। यह कोरी अयथार्थता है।

इसी तरह 'सत्यता' शब्द भी यथार्थ नहीं है। वह शब्द चल पड़ा तो है पर केवल इस बातको सिद्ध करता है कि मानव-भाषा अपूर्ण है।

जो है यह सत्। जो उसकी धारण कर रहा है वह सत्य। अप्रव 'शिव' और 'सुंदर' शब्दोंकी स्थिति ऐसी नहीं है। शिव गुण है, सुंदर रूप है। ये दोनों सम्पूर्णतया मानवात्माद्वारा प्राह्म तत्व हैं। ये रूपगुणातीत नहीं हैं, रूपगुणात्मक हैं। ये यदि संज्ञा हैं तो उनके भाव जुदा हैं,—शिवका शिव-ता और सुंदरका सुंदर-ता। और जब वे स्वयंमें भाव हैं तब उन्हें किसी अन्य तत्त्वकी अपेद्मा हैं—जैसे 'यह शिव है', 'वह सुंदर 'है। 'यह' या 'वह' उनके होनेके लिए ज़रूरी हैं। उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।

जपरकी बात शायद कुछ कि हो गई। मतलब यह कि सत्य निर्मुण है। शिव और सुंदर उसीका ध्येय रूप हैं। सत्य ध्येयसे भी परे है। वह अमूर्तीक है। शिव और सुंदर उसका मूर्तीक स्वरूप है। निर्मुण, निराकार, अंतिम सचाईका नाम है सत्य। वहीं तत्त्व मानवकी उपासनामें सगुरा, साकार, स्वरूपवान् बनकर शिव श्रीर सुंदर हो जाता है।

सत्यकी अपेक्षा शिव और सुंदर साधना-पथ हैं, साध्य नहीं । वे प्रतीक हैं, प्रतिमा हैं। स्वयं आराध्य नहीं हैं, आराध्यको मूर्तिमान् करते हैं।

शिव श्रीर सुंदरकी पूजा यदि श्रज्ञेय सत्यके प्रति श्रास्था उदित नहीं करती, तो वह श्रपने श्रापमें श्रहं-पूजा है। वह पत्थर-पूजा है। वह मूर्तिपूजा सची भी नहीं है।

सची मूर्तिपूजा वह है जहाँ पूजक के निकट मूर्ति तो सची हो ही, पर उस मूर्तिकी सचाई मूर्तिसे अतीत भी हो।

इस निगाहसे शिव और सुंदर मंज़िलें हैं, मक्सूद नहीं हैं। इष्ट-साधन हैं, इष्ट नहीं हैं। इष्ट भी कह लो, क्यों कि इष्ट देवकी राहमें हैं। पर यदि राहमें नहीं हैं तो वे अनिष्ट हैं।

लेकिन यहाँ हम कहीं गड़बड़में पड़ गये माल्म होते हैं। जो सुंदर है वह क्या कभी अनिष्ट हो सकता है श और शिव तो शिव है ही। वह अनिष्ट हो जाय तो शिव ही क्या रहा ?

बात ठीक है। लेकिन शिवका शिवत्व-निर्णय मानव-बुद्धिपर स्थिगित है। सुन्दरका सौन्दर्य-निरूपण भी मानव-भावनाके ताबे है। मानव-बुद्धि अनेक रूप है। वह देश-कालमें बँधी है। इसलिए ये दोनों (शिव, सुंदर) अनिष्ट भी होते देखे जाते हैं। इतिहासमें ऐसा हुआ है। अब भी ऐसा हो रहा है।

सत्य स्वयं-भू है, एक है, उसे त्र्यालंबनकी आवश्यकता नहीं है। सब विरोध उसमें लय हो जाता है। उसके भीतर दित्वके लिए स्थान नहीं है। वहाँ सब 'न'कार स्वीकार्य है। शिव और सुंदरको आलंबनकी अपेद्मा है। अशिव हो, तभी शिव संभव है। अशिवको पराजित करनेवाला शिव। यही बात सुंदरके साथ है। असुंदर यदि हो ही नहीं तो सुंदर निरर्थक हो जाता है। दोनों विना दित्वके संभव नहीं हैं।

संत्तेपमें हम यों कहें कि सत्य श्रनिर्वचनीय है। उसपर कोई चर्चा-त्र्याख्यान नहीं चल सकता। वह शुद्ध चैतन्य है। वह समप्रकी श्रंतरात्मा है।

श्रोर जिनपर बातचीत चलती श्रीर चल सकती है, वे हैं शिव श्रीर सुंदर। हमारी प्रवृत्तियोंके व्यक्तिगत लक्ष्य ये ही दो हैं—शिव श्रीर सुंदर।

सत्य अनंत है, अकल्पनीय है। अतः हम जो कुछ जान सकते, चाह सकते, हो सकते हैं, वह सब एकांगी सत्य है। दूसरी दृष्टिसे वह असत्य भी हो सकता है। सम्पूर्ण सत्य वह नहीं है।

इस स्वीकृतिमेंसे न्यक्तिको एक अनिवार्य धर्म प्राप्त होता है। उसको कहो, थ्रेम। उसीको फिर ऋहिंसा भी कहो, विनम्रता भी कहो।

यदि मूलमें यह प्रेमकी प्रेरणा नहीं है तो शिव श्रीर सुंदरकी समस्त श्राराधना श्रांत है। सुंदर श्रीर शिवकी प्राप्तिके श्रर्थ यात्रा करनेकी पहली शर्त यह है कि व्यक्ति प्रेम-धर्ममें दाक्ति हो ले।

प्रेम कसौटी है। सुंदर ब्यौर शिवके प्रत्येक साधकको पहले उस-पर कसा जायगा। जो खरा उतरेगा वह खरा है। जो खोटा निकलेगा, वह खोटा है।

प्रत्येक मानवी प्रवृत्तिको इस शर्तको पूरा करना होगा । जो करती

है, वह विधेय है; जो नहीं करती, वह निषिद्ध है। सुंदरके नामपर अथवा शिवके नामपर जो प्रवृत्ति प्रेम-विमुख वर्तन करेगी वह मिध्या होगी। दूसरे शब्दोंमें वह अशिव होगी, असुंदर होगी,—चाहे तात्कालिक 'शिवं '-वादी और 'सुंदरं '-वादी कितना भी इससे इनकार करें।

असलमें मानवकी मूल वृत्तियाँ मुख्यतः दो दिशाओं में चलती हैं— एक वर्तमानके हृदयकी ओर, दूसरी भविष्यके आवाहनकी ओर। एक ऐहिक, दूसरी पारलौकिक। एकमें आनंदकी चाह है, दूसरीमें मंगलकी खोज है। एकका काम्य देव सुंदर है, दूसरीका आराध्य देव शिव है।

यम-नियम, नीति-धर्म, योग-शोध, तपस्या-साधना, इनके मूलमें शिवकी खोज है। इनकी श्राँख भविष्यपर है।

साहित्य-संगीत, मनीषा-मेघा, कला-क्रीड़ा, — इनमें सुंदरके दर्शनकी प्यास है। इनमें वर्तमानको थाह तक पा लेनेकी स्पर्द्धा है।

श्रारंभसे दोनों प्रवृत्तियोंमें किंचित् विरोध-भाव दीखता श्राया है। शिवके ध्यानमें तात्कालिक सौन्दर्यको हेय समक्ता गया है। यही क्यों, उसे बाधा समक्ता गया है। उधर प्रत्यक्त कमनीयको हाधसे छोड़कर मंगल-साधनाकी बहकमें पड़ना निरी मूर्खता श्रोर विडंबना समकी गई है। तपस्याने क्रीड़ाको गर्हित बताया है श्रोर उसी दृढ़ निश्चयके साथ जीलाने तपस्याको मनहूस करार दिया है। दोनों एक दूसरीको चुनौती देती श्रोर जीतती-हारती रही हैं।

यह तो स्पष्ट ही है कि शिव और सुंदरमें सत्यकी अपेक्षा कोई विरोध नहीं है। दोनों सत्यके दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरेके पूरक हैं। पर अपने अपने-आपमें सिमटते ही दोनोंमें अनवन हो रहती है। श्रीर इस तरह भी, वे दोनों एक प्रकारसे परस्पर सहायक होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरेके लिए अंकुश (= Check) रखते हैं।

मनुष्य श्रीर मनुष्य-समाजके मंगल-पत्तको प्रधानता देनेवाले नीति-नियम जब तब इतने निर्मम हो गये हैं कि जीवन उनसे संयत होनेके बजाय कुचला जाने लगा है। तब इतिहासके नाना कालोंमें, प्रत्युत प्रत्येक कालमें, जीवनके आनंद-पत्तने विद्रोह किया है श्रीर वह उभर पड़ा है। इधर जब इस भोगानदं-पत्तकी अतिरायता हो गई है तब फिर आवश्यकता हुई है कि नियम-कान्न फिर उभरें श्रीर जीवनके उच्छुंखल अपन्ययको रोक कर संयत कर दें।

इस कथनको पुष्ट करनेके लिए यहाँ इतिहासमेंसे प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है। सब देशों, सब कालोंका इतिहास ऐसे उदाहरणोंसे भरा पड़ा है। सबयं व्यक्तिके जीवनमें इस तथ्यको प्रमाणित करनेवाले अनेकानेक घटना-संयोग मिल जायँगे। फिर भी, वे प्रमाण प्रचुर परिमाणमें किसीको स्थापत्य-कला, वास्तु-कला, साहित्य-संगीत, मठमंदिर, दर्शन-संस्कृति और इधर समाज-नीति और राज-नीतिके क्रमिक विकासके अध्ययनमें जगह जगह प्राप्त होंगे।

व्यक्तित्वके निर्माग्रमें प्रवृत्तिका श्रीर निवृत्तिका समान भाग है । जहाँ शिव प्रधान है — वहाँ निवृत्ति प्रमुख हो जाती है । वहाँ वर्तमानको थोड़ा-बहुत कीमतमें स्वाहा करके भविष्य बनाया जाता है। जहाँ सुंदर लक्ष्य है वहाँ प्रवृत्ति मुख्य श्रीर निवृत्ति गीग्रा हो जाती है । वहाँ भविष्यपर बेफिक्रीकी चादर डालकर वर्तमानके रसको क्रुककर लिया जाता है । वहाँ ज्ञान लक्ष्य नहीं है, प्राप्ति भी लक्ष्य नहीं है, मग्नता

श्रीर विस्मृति लक्ष्य हैं । वहाँ सुखकी सँमाल नहीं है, काम्यमें सब कामनाश्रों समेत अपनेको खो देनेकी चाह है । पहली साधना है, दूसरा समर्पण है ।

आरंभमें जो संकेतमें कहा वही यहाँ स्पष्ट कहें कि आनन्द-हीन साधना उतनी ही निरर्थक है जितना साधना-हीन आनन्द निष्फल है।वह सुंदर कैसा जो शिव भी नहीं है, और शिव तो सुंदर है ही।

इस दृष्टिसे मुक्के प्रतीत होता है कि सुंदरको फिर शिव-ताका ध्यान रखना होगा श्रीर शिवको सत्याभिमुख रहना होगा। शिव सत्याभिमुख है तो वह सुंदर तो है ही।

अर्थात्, जीवनमें सौदयोंन्मुख भावनात्र्योंका नैतिक (= शिवमय) वृत्तियोंके विरुद्ध होकर तिनक भी चलनेका अधिकार नहीं है । शुद्ध नैतिक भावनात्र्योंको खिकाती हुईं, उन्हें कुचलती हुईं जो वृत्तियाँ सुंदरकी लालसामें लहकना चाहती हैं वे कहीं न कहीं विकृत हैं। सुंदर नीति-विरुद्ध नहीं है। तब यह निश्चय है कि जिसके पीछे वे आवेशमयी वृत्तियाँ लपकना चाहती हैं वह 'सुंदर' नहीं है। केवल छुग्नाभास है, सुंदरकी मृगतृष्णिका है।

सामान्य बुद्धिकी श्रपेक्तासे यह समभा जा सकता है कि शिवको तो हक है कि वह मनोरम न दीखे, पर सुंदरको तो मंगल-साधक होना ही चाहिए। जीवनका संयम-पक्त किसी तरह भी जीवनानंदके मध्य श्रमुपस्थित हुश्रा कि वह श्रानंद विकारी हो जाता है।

अपने वर्तमान समाजकी अपेक्षामें देखें तो क्या दीखता है ? स्वभावतः वे लोग जिनका जीवन रंगीन है और रंगीनीका लोलुप है, जिनके जीवनका प्रधान तत्त्व आनंद और उपभोग है, जो स्वयं

सुंदर (!) रहते और सुंदरकी लालसा लिये रहते हैं, जो बेफिक्रीसे निरे वर्तमानमें रहते हैं और जिनमें शिव-तत्त्व पर्याप्त नहीं है,—ऐसे लोग समाजमें किस स्थानपर हैं ?

दूसरी श्रोर वे जिनमें जीवनका प्राग्य-पत्त मूर्डिंद्रत हैं, विधि-निषेघोंसे जिनका जीवन ऐसा जकड़ा है कि हिल नहीं सकता श्रौर तरह तरहके श्रांतरिक रोगोंको जन्म दे रहा है, जो इतने सावधान हैं कि उनमें स्वाभाविकता श्रौर सजीवता ही नहीं रह जाती, जो पाबंद इतने हैं कि मानों जीते-जागते हैं ही नहीं;—ऐसे लोग भी भला किस श्रंशतक कृतकार्य समभे जा सकते हैं ?

दोनों तरहके न्यक्ति संपूर्णतासे दूर हैं। फिर भी, यह देखा जा सकता है कि आत्म-नियमनकी प्रवृति आनन्दोपभोगकी प्रवृत्तिसे किसी कदर ऊँची ही है। जहाँ वह जीवनको दबाती है और उसे बढ़ानेमें किसी प्रकारसे सहायता नहीं देती वहाँ वह अवश्य अयथार्थ है और सची प्राग्य-शक्तिको अधिकार है कि उसको चुनौती दे दे। फिर भी, प्रत्येक सौन्दर्याभिमुख, आनंदोत्सुक प्रवृत्तिका धर्भ है कि वह नैतिक उद्देश्योंका अनुगमन करे।

श्रर्थात् वे कलात्मक प्रवृत्तियाँ जिनका लक्ष्य सुन्दर है उन वृत्तियोंके साथ समन्वय साधें जिनका लक्ष्य कल्यागा-साधन है। यानी, कला नीति-समान्वित हो। श्रीर इसके बाद, कला श्रीर नीति दोनों ही धर्म-समन्वित हों। धर्मका श्राशय यहाँ मतवाद नहीं;— 'धर्म,' श्रर्थात् प्रेम-धर्म।

' सत्यं शिवं सुन्दरं ' यह व्याख्यात्मक पद ही नहीं है, सजीव पद है। जीवनका लक्तरण है, गति। इस पदमें भी गति है, उद्बोधन है। सुन्दरकी श्रोर श्रीर फिर सुन्दरसे कमशः शिव श्रीर सत्यकी श्रोर प्रयाण करना होगा,—यह ज्वलन्त भाव उसमें भरा है। यों भी कह सकते हैं कि सत्यको शिवरूपमें उतार कर व्यानमें लाश्रो, क्योंकि यह सरल है। श्रीर शिवको भी सुन्दर रूपमें निहारो, क्योंकि यह श्रीर भी सहज स्वाभाविक है। किन्तु सुन्दरकी मर्यादा है, शिवकी भी मर्यादा है। श्रीर दोनोंहीकी मर्यादा है सत्य। सत्यमें सब-कुछ श्रपनी मर्यादाश्रों समेत मुक्त हो जाता है।

# वसन्त ग्राया,—ग्राग्रो !

वसन्त आया।

प्रकृति तीखी थी, अब स्निग्ध हुई। नंगी थी, अब जैसे कुछ आदि उठी। हरियाला स्नेह उसपर छा गया। ढाँचोंमेंसे कोपलें उगीं। हवा काटना छोड़, लहरीली हिलोरें-सी देने लगी। और धूप ककककताती धौली न रहकर मानों अस्ण-सी बनी, हमें चूमनेकी जैसे बाँहें फैलाकर हमारी ओर बढ़ती आई।

श्रीर लोगोंकं जीमेंसे जीवनकी चुहल उठकर उन्हें गुदगुदाने लगी । विनोद जीवन-सर्वस्व बनकर अपनी गोदमें ले उन्हें हिन्दोले-सेमें झुलाने लग गया । श्रीर लोग बुद्धिमत्ता श्रीर कमाईका काम-काज छोड़ हठात् चहचहानेको ऐसे श्रवश हो उठे, जैसे पद्मी । वे लापवीह होकर उत्सव-सा मनाने लगे ।

श्रीर, भीतरकी श्रीर वाहरकी कालिख उड़कर उजलाहटमें विलीन हो जाने लगी।

श्रीर प्रागोंमें शराबके फेनकी तरह कुळ लहरें मारता उठने लगा। श्रीर कुमारीने माता हो जानेका मतलब समका।

श्रीर बालक किलकारियाँ भरना चाहने लगे, श्रीर सोचने लगे, दवात-पट्टीको दूर फेंक हम जंगलको भाग छूटें जहाँ पेड़ हैं श्रीर घास है, श्रीर माड़ियाँ हैं।

श्रीर ऊँची-ऊँची दीवालोंसे घिरे श्रीर छतोंसे छाये घर ऐसे मालूम होने लगे जैसे जेलखाने, श्रीर जी हुश्रा,—चलोजी, हम खुलेमें खेलें और जिएँ। श्रीर लगने लगा, सिरपर हमारे श्राकाश है, श्रीर उस श्राकाशके शून्यके सिंहासनपर श्रवस्थित जो है, वहीं है। उसके श्रातिरिक्त हमारे सिरपर किसी तरहका श्रीर प्रभु नहीं है।

श्रीर भीतरसे ऐसा उछाह फुहारकी भाँति फूटने लगा कि राज-मुकुटसे लदे वेचारे सम्राटको भी छातीसे लगा लेनेको जी हुआ। श्राज उसका सम्मान करने, उसका श्रातंक मानने, उसके प्रति विमनस्कता या विदेष रखेनेके सब श्रास्य भाव टूट कर बिखरने लगे; श्रीर लगा, सम्राट् ऐसा ही है जैसे हमारा भूला बड़ा भाई।

श्रीर राजा-प्रजा, श्रफ़्सर-गुलाम, दीन-सम्पन्न, ब्राह्मरा-श्रछूत, मैं-तू,—एक महोत्सवमें हमारी बनाई हुई यह सब कुछ (श्रावश्यक) विषमता मानों स्वप्नकी भाँति श्रोमल हो गई।

श्रीर जो दीवारें, श्रपनी श्राँखोंके श्रागे, श्रपनी जान श्रनजानमें हमने खड़ी कर ली हैं, श्रव भूमिको चूमती हुई समतल हो गईं।

श्रीर बूढ़े बच्चे हो गये।

श्रीर सब माई माई हो गये।

श्रीर सब भाई-बहिन हो गये।

जब प्राणोंमें ज्वार आया, श्रीर उसकी क्रोंकमें यह सब-कुछ जैसे होने लगा।

तत्र हमने कहा— वसन्त आया,—आओ !

## नारीके प्रति

श्रो नारी, उठ !

मेरे पाँव जकड़े, रोती पड़ी क्यों है ?

क्या तेरे योग्य गिरना है ? तेरा काम जकड़ना है ? तेरा बल आँसू है ? तुभे ठौर चरनोंमें है ?

नारी, उठ, श्रीर कह—' नहीं '।

नहीं, दया मैं नहीं जानूँगा। मैं इंकार करता हूँ। मैं नीच नहीं कि बड़ा बनूँ। पुरुष हूँ, पर कहता हूँ, तू नारी है। उठ, कि तेरे प्रति दयाका पाप मुक्तसे न हो। उठ, कि मैं तुके ठोकर दूँ श्रौर छूटूँ, यह न हो। श्ररी छोड़, मुक्ते छूटना है, श्रीर जाना है।

वह सामने असत् दर्भोद्धत, खड़ा है। गर्व-स्प्तीत, मानों वह कह रहा है—' कहाँ है कोई जो मुक्ते राजा नहीं मानता ? देखो मेरे पज्जे श्रीर देखो मेरी दाइ, श्रीर बोलो मेरी 'जय'।'

तुक्ते नहीं दीखता, फिर भी, भोली नारी, उठ। गिर मत, कि प्रमसे मैं च्युत होता हूँ। प्रेमके अयोग्य होना मुक्ते नहीं स्वीकार। उठ, कि तू मुस्कराए, और स्नेहकी ज्योतिसे और जीवनके आनन्दसे मैं भर जाऊँ।

उस ज्योति श्रौर उस श्रानन्दकी शक्तिके प्रदानका वरदान, नारी, विधाताने तुमे सौंपा, श्रौर तु रोती है! अपने प्रेमके स्पर्शके वरदानसे मेरे प्राणोंमें वह तल्लीनता भर, नारी, श्रौर वह निर्भीकता जगा कि सत्यके उस भीष्माकार विद्रोहीसे चलकर कहूँ—'कहाँ हैं

240

तेरे पक्के, मुक्के पकड़ । कहाँ है दाढ़, — मुक्के चवा जा । पर जब तक मुक्कमें स्वर रहेगा, तू सुनेगा । तू नहीं है, जैसे मैं नहीं हूँ । तू विद्रोही है, तू दास है । तेरी मार्फ़त भी सत्य ही जी रहा है, सत्य ही जीत रहा है । अंगरे, वह शक्ति देख, जो तेरी दाढ़से कुचल जाते हुए भी तुक्के इंकार करनेका सामर्थ्य मुक्के देती है । '

नारी, तेरेसे वल लेकर मैं जाऊँ कि श्रीर सब वलोंसे मैं मोर्चा ले सकूँ। इससे तू उठ, कि मैं चला।

तू निरर्थक क्यों है ? तैंने मुक्तसे पुत्र पाया। मुक्कमें तेरा त्रार्थ फिर क्या रोप है ? मेरे व्यभावमें तेरी सार्थकता भङ्ग होनेका संश्रम फिर क्यों है ? तू पुत्र ले, ब्रीर व्यपने प्रेमकी राक्ति देकर मुक्ते असत्से रण लेने जाने दे।

तेरा पुत्र चिरजीव रहे, सुखी रहे। सुहाग चिरायु रहे। तू उठ, ऋौर हँस।

निष्फलताका श्रामास जीवनमें तुभे अनुभव हो तो, नारी, श्रपने प्रेमकी तुभे शपथ देता हूँ, पुरुष-जातिके सहयोगसे नवीन सन्तिति प्राप्त करना । प्रेमकी धरोहर, प्रेमका धर्म, खोना मत । उसका श्राधार सुदूर विस्मृतिमें अथवा चेतनाके तटपर, या चित्रके चौखटेके पार पहुँचकर, छप्त होता दीखे तो नारी, नवीन श्राधार पाना। प्रेमको हृदयमें हर-घड़ी ताजा श्रीर जागरित रखना।

नारी उठ, अपने प्रेमका संबल मेरे प्राशोंको दे। मत रो। मुस्करा। बिदा दे। प्रेमकी रक्तांके लिए घृशांस युद्ध लेने मैं जाता हूँ। उठ—हाँ, ठीक, उठ।

# साहित्य

#### (प्रश्नोत्तर)

प्रश्न--आदमी क्यों लिखता है ?

उत्तर—में अपने भीतर देखूँ कि आदमी क्यों लिखता है। अगर वह एक हो, अकेला हो, कोई भी और कुछ भी दूसरा न हो, तो क्या वह लिखेगा ! ऐसी हालतभें भेरे ख्यालमें लिखना तो क्या, और किसी भी प्रकारके मानवी व्यापारकी कल्पना नहीं हो सकती। मनुष्य जीता है, खाता-पीता, हँसता-बोलता, पढ़ता-लिखता है तो तभी, जब कड्योंके बीचमें वह एक है।

मानवी व्यापार एकसे दूसरेका आदान-प्रदान संभव बनानेक लिए सृष्ट होते हैं। मानव अपने आपमें समाप्त नहीं है। वह सबका अंश है। वह सब है। सब हुए बिना उसकी मुक्ति नहीं। मुक्ति बिना तृप्ति नहीं। उसी तृप्तिकी राहमें लिखना भी आता है। 'स्व' अपनेको नाना संबंधोंद्वारा 'पर 'से जुहा हुआ पाता है। इन संबंधोंकी अपेक्षा उसमें नाना भावनाएँ उसन्न होती हैं। भावनाएँ उसके भीतर सकाती नहीं, वे फूटनेके लिए बेचैन होती हैं। न फूटने दें, तो वे हमें त्रस्त कर छोड़ती हैं। वे हमें प्रभावित किये बिना तो रहती नहीं। व्यक्त वे होंगी और होकर रहेंगी। कृत्यमें व्यक्त होंगी, वाणीमें होंगी, नहीं तो शरीरमें ही आधि-व्याधिक रूपमें फूट बैटेंगी। इनका अतिरेक सह्य नहीं होता। जो उन्हें संपूर्णतासे झेलकर आत्म-निष्ट होता है, वह योगी है। योगीमें भी भावनाएँ मरती हों, सो नहीं; वे आत्मामें रम जाती हैं। वैसा संत योगी साहित्यातीत अर्थात् द्वंद्वातीत हैं। पर वोगीकी उस अवस्थाके नीचे जब उन भावनाओंका व्यक्तीकरण शब्दोंमें अंकित होता है, तब हम कहते हैं, साहित्य रचा गया। मनुष्य अपनेको मुक्त करनेके लिए और दूसरेमें अपना दान करनेके लिए लिखता है।

प्रभ-क्या जो लिखा जाता है वह सब साहित्य है ?

उत्तर—नहीं, सब साहित्य नहीं है। मनुष्य विचित्र प्राणी है। न जाने कितनी साधनासे उसने स्वर पाया। फिर न जाने कितनी मुद्दत बाद उसने भाषा पाई, शब्द पाये। फिर बढ़े परिश्रमसे उन शब्दोंको अक्षरोंमें बाँधनेकी पद्धतिक। आविष्कार किया । जब यह हो गया, तब वह घीमे-घीमे भाषाका महत्त्व भूळने लगा । जो आत्म-दानका साधन था, वह आत्म-वंचनाका वाहन बना । व्यक्ति उसमें भावनांस अधिक अपना अहंकार गुंजारने लगा । जहाँ यह है, वहीं भाषाका व्यभिचार है । वैसा लिखना केवल लिखना है, वह साहित्य नहीं है ।

जो हमारे भीतरकी अथवा किसीके भीतरकी रुद्ध वेदनाको, पिंजरबद्ध भावनाओंको, रूप देकर आकाशके प्रकाशमें मुक्त नहीं करता है, जिसमें अपने स्वका सेवन है और दान नहीं है, वह भी साहित्य नहीं है।

साहित्यका लक्षण रस है, रस प्रेम है। प्रेम अहंकारका उत्सर्ग है। इससे साहित्यका लक्षण ही उत्सर्ग है।

प्रश्र—लंकिन स्थायी साहित्य कौन-सा १ उच्च साहित्य कौन-सा १

उत्तर—स्थायी साहित्य वह, जिसमें मानवकी अधिक स्थायी वृत्तियोंका समर्पण हो। जिसमें जितना ही रूपका दान है, शरीर-सौन्दर्यका दान है, उसका आनंद उतना ही अल्पस्थायी है। ऐन्द्रियकताकी अपीलवाला साहित्य क्षणस्थायी है।

हृदयका उत्सर्ग अधिक स्थायी है। इससे भी ऊपर है अपने सर्व-स्वका उत्सर्ग। जहाँ अपने प्रियको पानेकी कामनाका भी उत्सर्ग है, जहाँ सर्वस्व-समर्पण है, वहाँ सर्वाधिक स्थायी तस्व है। उसी तस्वके मापसे हम लोग मरण-शील अथवा अमर इन संज्ञाओंसे साहित्यका, विवेक किया करते हैं।

इसी प्रकार जहाँ हमारे जितने ऊँचे अंशका उत्सर्ग है, वहाँ साहित्यमें उतनी ही उचता है।

प्रश्न--क्या साहित्य समयानुसार बदलता रहता है ?

उत्तर—साहित्यका रूप तो समयानुसार बदलगा ही, पर उसकी आत्मा वही एक और चिरंतन है। मानवीय सब कुछ बदलता है। पर मरणशील मानवींके बीचमें एक अमर सत्य भी है। क्षण-क्षणमें जैसे एक निरन्तरता है वैसे ही खण्ड-खण्डमें एक अखण्डता है। उसी निरंतरताकी अभिव्यक्ति क्षणोंमें होती है। क्षण स्वयं तो क्षणजीवी ही हैं, पर वे क्षणातीतको भी धारण कर रहे हैं। यही बात साहित्यके मामलेमें भी समझना चाहिए। उसका सब कुछ बदलेगा, वह हर घड़ी बदल रहा है; पर उसका तत्त्व अपरिवर्तनीय है।

प्रश्न—यहाँ आपका रूपसे क्या मतलब है ? क्या रूपका मतलब साहित्यके बाह्य कलवरसे है ? उत्तर — हाँ, रूपसे मेरा वही भावार्थ है। उसमें भाषा, शैली, मुहावरे, व्यंजनाके और साधन, सब आ जाते हैं। इधर एक नई चीज़ पैदा की जा रही है, जिसको कहते हैं 'टेकनीक '। वह आत्मासे तोड़कर साहित्यको नियमित शास्त्रका रूप देना चाहती है। उसको भी मैं साहित्यके परिवर्तनीय रूपोंमें गिनता हूँ।

प्रश्न—साहित्यका तो शायद आत्मासे सम्बन्ध है और रहना ही चाहिए; फिर यह 'टेकनीक 'का साहित्यसे आत्माको अलग करना ठीक है ?

उत्तर — इसको समझनेके लिए आप अपनेको लीजिए। आपका आत्मासे संबंध है या नहीं ! और आप दारीरमें भी हैं या नहीं ! अब अगर मैं यह कहूँ कि जितने अधिक आप आत्मा हैं और जितने अधिक उस आत्माके अविषद्ध आपका दारीर है उतने ही अधिक आप महान् हैं — तो क्या ऐसा कहनेमें कुछ अयथार्थ होगा ! इस जगतमें कुछ प्राणी हैं जो सिरके बालोंको तरह-तरहके लच्छोंमें काहते हैं; अंगोपांगोंको प्रकार-प्रकारसे सुसजित रखते हैं और दारीरको आभूपित रखनेमें पर्याप्त चिन्ता व्यय करते हैं। उस दारीर-सज्जाका योग लगभग आत्मासे होता ही नहीं। मैं उसको क्या कहूँ ! क्या मैं यह न कहूँ कि उस साज-सजामें जीवनकी ग्रुद्ध कला अभिव्यक्त नहीं होती। वहाँ जो है वह कुछ नकली-सा है। साहित्यमें भी ऐसा हो सकता और हुआ करता है। मूल भावके प्रति अपेक्षाकृत उदासीन होकर हम उसके अंगोपांगोंकी परिसजामें छभा पहेंगे तो हम साहित्यके नामपर ठेठ असाहित्यक हो चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए न आज, नायिका-भेदकी चर्चामें कहाँ तक औचित्य रह गया है ! वह क्या व्यसनकी हदतक नहीं पहँच गई थी !

साहित्यको एक शास्त्र अथवा एक विद्या बनाना इस खतरेसे खाली नहीं है। आजकल स्पेश्यलाङ्गेशनकी (विशेषीकरणकी) प्रवृत्ति बहुत है। इर-बात-का एक अलग शास्त्र है। इससे फायदा तो होता है। आविष्कारोंकी सूझ इसी पद्धितेसे हाथ आती है। लेकिन जब कि पदार्थ-ज्ञानको इस तरह भेद-विभेदोंमें विभक्त करके देखनेमें कुछ लाभ भी है, तब यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बास्तव जीवनमें वैसे खण्ड हैं नहीं। जीवन एक समूचा तस्त्व है। साहित्यके हर विभागों साहित्यकता उतने ही अंशमें है, जहाँतक कि उसमें जीवन-स्पंदन है।

विज्ञानके नाना शास्त्रोंकी भाँति साहित्यको भी विविध शास्त्रोंमें विभक्त करके चलना बहुत सही बात नहीं है।

यों हर ज्ञानको विज्ञानका रूप देनेसे उस ज्ञानके सम्बन्धमें मानवका अधिकार, उसपर मनुष्यका प्रभुत्व, बढ़ जाता है और इसमें कोई हरज़ भी नहीं हैं। यह प्रक्रिया अनिवार्य भी है। लेकिन जब वह अपने आपमें महस्वपूर्ण समझ ली जाती है तब पाखण्ड हो जाती है।

शरीरकी एक-एक हड्डिको जोड़कर उनका इकहा ढाँचा खड़ा कर देनेसे मनुष्य नहीं बन जायगा। इस तरह जो चीज़ बेनेगी वह ठठरी ही होगी। मनुष्य-में जो धधकते हुए प्राण होते हैं—मनुष्यताका असली लक्षण तो वह हैं। ऐसे ही शिल्प-कौशलकी विद्वत्ता अपने आपमें साहित्यिकता नहीं हो सकती। यदि विद्वानके भीतर सहानुभृतिसे भरा-सा आता हुआ हृदय नहीं है तो वह विद्वत्ता साहित्यकी दृष्टिसे कुछ बेजान-सी चीज है।

'टेकनीक ' उस टॉंचेके नियमोंका नाम है। पर टॉंचेकी जानकारीकी उपयोगिता इसीमें है कि वह सजीव मनुष्यके जीवनमें काम आये। वैसे ही 'टेकनीक 'साहित्य-सजनमें योग देनेके लिए है।

शरीर-शास्त्र-वित् हुए बिना भी जैसे प्रेमके बलसे माता-पिता बनकर शिशु-सृष्टि की जा सकती है, वैसे ही बिना 'टेकनीक 'की मददके साहित्य सिरजा जा सकता है।

प्रश्न-तो चिरस्थायी साहित्य कौन-सा है !

उत्तर—हारीर और आत्माकी एकता जिसमें जितनी सिद्ध हुई है वह उतना ही चिरजीवी साहित्य है और जिसमें यदि शरीर है तो मात्र आत्माको धारण कर नेंक लिए है। जो साहित्य जितना ही उन भावनाओं को व्यक्त करता है जो सब देश-कालके मनुष्यों में एक समान हैं, वह उतना ही चिरस्थायी है। ऐसा वही कर सकता है जिसने अपना अहं समिष्टिमें खो दिया है। पर जो सम्पूर्णतः अशेषतः ऐसा हो, वह व्यक्ति न तो हुआ, न होगा। इससे जब हम साहित्यकी अमरताकी बात करते हैं तो वह बात एकान्तिक ही समझनी चाहिए। सबको एक दिन मिट जाना है। इसलिए चिरस्थायित्वमें तर-तमता ही हमारे कहनेका अभिप्राय हो सकता है। जिन प्रन्थोंमें युगयुगानुमोदित जातीय आदर्शोंको स्वरूप मिला है, जिनमें लक्ष लक्ष मानव-प्राणियोंकी आकांक्षाओंको, उनकी वेदनाओंको मूर्ताकार प्राप्त

हुआ है, वे प्रन्थ उस जाति, उस देशके व्यक्तियोंके मनों में गहरे घुसकर पैठ जाते हैं। वे फिर उनके जीवनसे कठिनाईसे अलग किये जा सकते हैं। महाभारत और रामायणको भारतवर्षके प्राणों मेंसे खींचकर अलहदा कर सकनेकी कोई कल्पना कर सकता है ? ये प्रन्थ अमुक व्यक्तिने अमुक स्थानपर बैठ कर नहीं लिख दिये। ये तो भारतवर्षके पूर्वजों में श्रुति-स्मृतिद्वारा गहरे अंकित होते गये और प्राणों में बस गये।

## साहित्य और नीित

प्रश्न - साहित्यमें मदिराको स्थान होना चाहिए या नहीं ?

उत्तर-साहित्य कोई किसीका मकान तो है नहीं कि उसमें रहनेवाला चनचनकर अपुक वस्तुको आने दे या अपुकको निकाल दे । मेरे मकानमें मेरी रुचि व्यक्त होगी, दुसरेके मकानमें दुसरेकी रुचि व्यक्त होगी। साहित्य किसीके भी एक मकानका नाम नहीं है। फिर एक और विचारणीय बात है। साहित्यका स्थल कागज है—कागजपर वह लिखा जाता है, या छापकर संग्रह किया जाता है। जब कि उसका स्थूल स्थान कागुज है तब मूल स्थान हृदय है। अब भैं समझना चाहँगा कि आपकी मदिरा क्या चीज है ? मदिरा क्या वह जो जरा लाल होती है और काँचके गिलासमें दी जाती है और पीते वक्त कण्डको पकड़ती मालम होती है ? वैसी मदिरा तो आप खुद सोचिए कागजमें कैसे समा सकती है ? इस लिए साहित्यमें यदि कोई मंदिरा है तो वह कोई और चीज है। अगर यही लाल लाल कण्ठ पकड़नेवाली मंदिरा है तो फिर वह साहित्य साहित्य ही कैसा है। नहीं तो अधिकतर साहित्यमें मदिरा शब्द रूपकके तौरपर आता है। मदिराका एक गुण विशेष है कि वह आपेको मुखा देती है। महद्रभावनाओं में भी यह विशेषता पाई जाती है। वैसी ही किसी महद्भावनाको व्यक्त करनेके लिए अगर मदिराकी उपमाका उपयोग है, तो इसमें अन्यथा क्या है ?

प्रश्न—क्या मदिराको सामने रखकर ही महद्भावना हो सकती है ? उत्तर—नहीं, अधिकांशमें महद्भावना सामनेसे हर चीज़को हटा देनेपर हो सकती है। वह लगभग ऑख मींचनेपर हुआ करती है। नहीं तो दृष्टि ऐसी चाहिए जो सबको भेदकर पार चली जाय। जब ऑखोंपर पलकें बन्द हो जाती हैं तब उनमें सपने भरते हैं। यह तो हुई महद्भावनाके उदय और जागरणकी बात। जब वह जाग गई तब क्या तो शराब और क्या और कुछ — सबके प्रति ऑख खोलकर वह प्रीति वर्तन कर सकती है। महद्भावनाके वशवतीं हुए कि जो शब्द और जो भी प्रचलित रूप प्रस्तुत मिलते हैं, उन्होंमें और उन्हींक द्वारा अपनेको व्यक्त करनेमें आपको कोई घबराहट न होगी। आपको क्या चाहिए शेमोजन चाहिए या कि आपको यहाँ ही अटक रहना है कि वर्तन मिटीका है कि कर्ल्ड्का है शांत्र मिटीका भी मला, पर उसमें भोजन प्रीतिका होना चाहिए। जिनमें प्रीतिका रस नहीं, वैसे स्वर्ण-थालमें भी भरे हुए व्यक्तन किस कामके शैसीक्षकोंमें मैं इसी तीसरे नेत्रकी दृष्टि चाहता हूँ।

प्रश्न—भोजन तो हमें चाहिए। उसके बिना गुजारा कैसे होगा १ पर साथ ही उसका बनानेवाला भी अच्छा होना चाहिए। आपने इस बातपर कोई प्रकाश नहीं डाला १

उत्तर—वह बात अँधेरेमें कब है कि प्रकाशकी प्रार्थिनी हो ? जैसे खराब मनका आदमी भी अच्छी मिठाई बना सकता है, वैसी बात साहित्यके मामलेमें नहीं है। मिठाई मनसे नहीं बनती, पर साहित्य मनसे ही बनता है। लेकिन यहाँपर एक बात याद रखनेकी है कि किसीको अच्छा या बुरा कह देनेमें हम हमेशा अपनी सम्मितयोंसे ही काम लेते हैं और हमारी सम्मितयोंके तलमें हमारा अहंभाव भी होता है। यदि में अमुक-पंथी हूँ तो जो व्यक्ति उस पंथका नहीं है वह कुछ न कुछ खराब है, ऐसा समझ लेता हूँ। हमारे अपने मत-विश्वास हमारी सहानुभूतिका परिमाण बाँघ देते हैं। परिणाम यह होता है कि जीवनमें हम बहुधा अन्यायपूर्वक, आवेशपूर्वक और अहं-भावपूर्वक लोगोंको बुरा भला कह दिया करते हैं। साहित्य साहित्यककी आत्माको व्यक्त करता है। साहित्य और साहित्यक हन दोनोंमें वैसा पार्थक्य नहीं है, जैसा कि हलवाई और मिठाईमें होता है। रचनाकार और रचनाकृतिमें ऐक्यका अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। इस लिए आप यह निरपवाद मान लीजिए कि अच्छे साहित्यका कर्त्ता अच्छा ही होता है। अगर वैसा नहीं दीखता तो कहीं हमारे मतमें अथवा मनमें कोई गड़बड़ अवस्य है। साहित्य कृतिकारके मनका प्रतिबिम्ब है। इसको अच्छी तरह

जानकर साहित्य-रस प्राप्त करनेके लिए हमें अपनी ही मत-धारणाओंके बन्धनसे तिनक स्वाधीन होना पहेगा।

प्रश्त--आपने जो यह गड़बड़की बात कही, वह कैसे हो सकती है--जब कि हम कृतिकारको तो जानते न हों केवल उसकी कृति ही हमने पढ़ी हो ?

उत्तर--ऐसी हालतमें तो बेशक गड़बड़ नहीं हुआ करती । किन्त्र कृतिकार कब सशरीर मानव-प्राणी नहीं है ? हो सकता है कि वह आपके ही कमरेमें रहने-वाला हो और एक दिन बाजारमें आपकी आँखोंके सामने पड जाय। अबतक रचनाओं में आप उसके विचारोंका और भावनाओंका परिचय पाते रहे हैं । अब आप देखते हैं कि वह फटा हुआ जुता पहिन रहा है; साधारण कपड़े पहिने है या सज-धजमें है; चुप है या बोल रहा है; मुछे हैं या नहीं हैं।—इस सबका आपके मनपर अजब प्रभाव पड़ता है। आपकी सहा-नुभृति गरीबके साथ है तो आपको चमकदार जता बुग लगेगा। आप नई पसन्दके आदमी हैं. तो शायद है कि उसकी अनसँवारी मुखें आपको अच्छी न लगें। इसी तरह उसकी चाल-ढाल, कपड़े-लत्ते इन सबका अक्स आपकी धारणाओंपर पहेगा। और आपकी धारणाएँ उस अक्सके असक अंशको अच्छा और अमुकको बुरा कह छोड़ेंगीं। तब आप अक्सर देखिएगा कि कला-क्रांतिका कलाकार और फटे-कि-चिकने जुते और बढ़िया-कि-मामुली कपहेवाले उस आदमीमें बहुधा पूरी तरह साम्य नहीं हो पाता है। ऐसी दृष्टियाँ बहुत कम हैं, जो व्यक्तिको समग्रतामें दखती हों। इसी लिए भैंने वह गड़बड़की बात कही है। ऐसी गड़बड विलायतों में भी है। सभी कहीं है और सब कालों में थी। किसीके बदनपरका फटा करता भिन्न मनुष्यींपर भिन्न प्रकारका प्रभाव डालता है। इसी लिए व्यक्तियोंके अन्दाजोंमें अन्तर हुआ करता है। एक आदमीके दोस्त भी होते हैं, दुरमन भी। अगर वह अच्छा है तो उसके दुरमन क्यों हैं ? अगर बुरा ही है, तो दोस्त कहाँसे आये ? परिणाम निकला कि व्यक्तिका श्रद्ध यथार्थरूप क्या है, इस तथ्यतक पहुँचना ही दुर्लभ है। इसी दृष्टिसे मैंने गड्बड्की बात कही।

प्रश्न—अच्छा तो आपने मान लिया कि साहित्यमें मदिराका स्थान है— ठीक है, मैंने भी माना। परन्तु यह तो बतलाइए कि यह जो अश्लील साहित्यकी रचना हो रही है, सो कहाँतक ठीक है ! दुनियामें अच्छी घटनाएँ भी होती हैं और बुरी बातें भी । फिर उनको प्रकट करनेमें भलाई बुराई क्यों ?—जब कि साहित्यका काम ही यही है ।

उत्तर—अश्लील साहित्य अश्लील है। इसलिए उसकी रचना करना भी अश्लील है। 'अश्लील' रान्ट्में ही यह ध्वनि है कि वह अन्छा नहीं है। अन्छा होता तो हम अश्लील न कह पाते। जिसको एक भी व्यक्ति अश्लील कहता है, उस साहित्यों कुछ न कुछ खोट है।

जिस व्यक्तिका एक भी दुश्मन है, उसके व्यक्तित्वमें कुछ न कुछ खोट है। लेकिन जब आदमीका बुरा कहनेवाला कोई नहीं रहता तब आदमी मर चुका होता है। मरनेपर दुश्मन कोई नहीं रहता। इससे पहले यह स्थिति प्राप्त नहीं होती। परिणाम निकला कि व्यक्ति मरनेपर निर्दोष होता है। जीवनमें तो निर्दोपिताकी ओर बढ़ना ही होता है।

जन्म कर्म-बन्धनेंमेंसे होता है। वैसे ही साहित्य असमर्थतांमेंसे उत्पन्न होता है। किन्तु उसकी उत्पत्तिका प्रयोजन है कि सामर्थ्य दे, जैसे कि जन्म पाकर व्यक्तिका पुरुपार्थ है कि वह मुक्तिकी ओर बढ़े।

इसिलए जिससे कोई व्यक्ति विचलित नहीं होता ऐसा पुरुप और ऐसा साहित्य निर्जीत है।

यहाँ आपको लंगगा जैसे हम चकरमें फँस गये हैं। हाँ, वह चक्कर तो है और इसीको समझ लना बड़ी बात है।

दुनियामें बुरा मला सब कुछ है। ईश्वर सबको देखता है, फिर भी वह अलिम रहता है। क्योंकि वह अलिम रह सकता है और रह रहा है, इसलिए उसीको सामर्थ्य प्राप्त है कि वह अनादि इतिहासके सब पाप और सब पुण्य देखता रहे। सब पाप और सब पुण्य उसमें लय हो जाते हैं।

हममें वैसी अिसता नहीं है। इसिलए हम सब कुछ नहीं देख सकते। स्पर्दापूर्वक अगर हम अपने सामर्थ्यके अधिक देखने जाननेका यत्न करेंगे तो हमारी आँखें फुट जाँगी और हमारा सिर फिर जायगा।

ऐसा ही सिर-फिरा साहित्य अश्लील होता है।

जहाँ स्त्रीका घृणापूर्वक (अर्थात् रसपूर्वक) वेश्या, व्यभिचारिणी आदि कहा जाता है वहाँ अवश्य अश्लीलता है चाहे वहाँ कितनी ही चतुराईसे काम लिया गया हो। घृणा अश्लील है ! जहाँ स्त्रीमें माता-भगिनीकी बुद्धि है वहाँ अश्लीलता नहीं है चोहे वहाँ शारीरिक नम्रताका जिक्र भी क्यों न आ जाय।

सूरजके प्रति धरतीका क्या अप्रकट है १ धरती है ही सूरजका भाग । इसिलए सूरज जब धरतीको अपनी ध्रूपका दान करता है और धरती उस दानको स्वीकार कर उजली होती और खिल पड़ती है—तब क्या उसमें आसिक है १ तब क्या सूरज कोई भैला रस पा रहा होता है १

इसिलए धरती तक सूरजकी किरणें उसके तमाम वस्त्रोंको भेदकर पहुँच ही जाती हैं और वह धरती पापके अगणित परमाणुओंसे आवेष्टित होकर भी सूरजकी आँखोंके आगे सदा दिग्वसना है और वैसी होकर कृतज्ञ है।

इसलिए प्रकट-अप्रकटका प्रश्न न कीजिए । ब**हा प्रश्न अनासक्तिके** अधिकारका है। जहाँ प्रदर्शन है वहाँ आसक्ति है और जहाँ अनासक्ति **है वहाँ** प्रकटीकरण हैं। हो सकता है।

प्रश्न--दुनियामें हरंक तरहकी घटनाएँ होती हैं-उनमें अश्लील भी होती हैं। क्या उनको प्रकट करनेमें साहित्यको आपत्ति है ?

उत्तर—म्बटना, घटना होती है। अपने आपमें न यह अश्लील होती है, न शिष्ट । हमारा उस घटनाके साथ क्या नाता है, उसके प्रति क्या वृत्ति है,— अश्लीलता इसपर निर्भर करती है।

प्रश्न—किसी लेखकन यदि किसी अश्लील घटनाका हूबहू वर्णन कर दिया, तो साहित्य उसपर आपत्ति न उटायगा ?

उत्तर— मैंने कहा तो कि घटना कोई अश्लील नहीं होती और किसी घटनाका हुबहू वर्णन नहीं हो सकता। बाहरी जगत्का हमारे मनके साथ सम्बन्ध है और उस जगत्की वस्तु और घटनाओं के साथ हमारा राग-देख रिच-अरुचिका सम्बन्ध बन जाया करता है! जैसा मैंने कहा — बहुत कुछ अथवा सब कुछ उस सम्बन्धपर अवलिम्बत है, जो वस्तु-जगत्के साथ लेखक अपना लेता है। इस तरह दो व्यक्ति कभी एक घटनाका एक तरह वर्णन नहीं कर सकते। दावा दोनों कर सकते हैं कि उनका वर्णन हुबहू है, पर ऐसा हो नहीं सकता। साहित्यमें तो ऐसा है ही नहीं। हाँ विज्ञानमें, थोड़ा बहुत है। पर विज्ञानमें अश्लीलताका प्रश्न ही नहीं उठता।

## साहित्य और धर्म

प्रश्न --- साहित्यमें धर्मका क्या स्थान है ?

उत्तर—' साहित्यमें धर्मका क्या स्थान है ?' के स्थानपर प्रश्न यों कर दिया जाय कि ' धर्ममें साहित्यका क्या स्थान है ?' तो मुझे अधिक उपयुक्त जान पड़े । हम सबको, जो भी है उस सभी कुछको, जो धारण किये हुए है—वह अतीन्द्रिय तस्त्व है, धर्म । साहित्य मानवकी उन अनुभूतियोंका संग्रह है जो शब्दों में, भाषामें, व्यक्त हुई हैं । मैं समझता हूँ धर्मसे आपका तात्पर्य किसी मत-वादसे नहीं है—जैसे हिन्द्-धर्म, बौद्ध-धर्म, इस्लाम-धर्म आदि । ऐसे मत-वादों साहित्यका संबंध बेशक नहीं है । पर मूलभूत धर्मको तो साहित्य पोषण ही देता है ।

प्रश्न-अञ्छा तो हिन्दु-धर्ममें साहित्य कौन-सा है ?

उत्तर—हिन्दू-धर्ममें कीन-सा साहित्य है, इस प्रश्नका ठीक ठीक आशय मैं नहीं पकड़ सका । हिन्दू लोग जिन्हें आगम-प्रमाण मानते हैं ऐस प्रन्थ उनका पहला साहित्य है । फिर कुछ वह प्रन्थ आते हैं जिनमें व्यावहारिक जिवनके नियमनके लिए विधि-निपेधींका प्रतिपादन है । व हैं आचार-प्रन्थ । उनसे उत्तरकर तरह-तरहके ज्ञान-विज्ञानके प्रंथ हैं । क्या आप यह चाहते हैं कि उन सबके नाम यहाँ गिनाये जायँ ! मेरे ख्यालमें इतना जान लेना काफी है कि एक हिन्दू, हिन्दू होनेस भी पहले आदमी है । इससे हिन्दू समाजके जीवनमें विविध प्रकारका वैसा सब साहित्य मिलंगा जैसा इतर जन-समाजोंके जीवनमें मिलता है । अत्यन्त गंभीर और प्राथमिक तक्ष्वोंकी जिसमें गवपणा होती है वह साहित्य धार्मिक हो जाता है। उसकी अवस्था भी अधिक होती है, उसमें स्थायित्व भी अधिक होता है । इससे उत्तरकर केवल मनोरंजन और व्यसनका साहित्य भी होता है । मनुष्यकी उत्तरोत्तर उच्च वृत्तियोंको जो जितनी ही स्फूर्ति दे, वह साहित्य उतना ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए । वह श्रेष्ठता एक विशेष स्थलपर आकर धार्मिकता हो ही जाती है ।

प्रदन—क्या इन मत-वादोंका साहित्य भी कोई अलग होता है ?

उत्तर — हाँ, होता ही है। सत्य यद्यपि एक है पर हमारी बुद्धियाँ अलग अलग हैं। मनुष्य काल-परिमाणसे पिरा है। इससे वह सत्यका आंशिक आकलन ही कर पाता है। परिस्थितियोंके अनुसार उस आकलनके रूपोंमें भी विभिन्नता होती है। यही धमोंकी अनेकताका कारण है। ऐसा भी लगेगा कि उनमें विरोध भी कहीं कहीं है। पर विरोध असल आत्माका नहीं है। वह दीखने-भरका है। गहराईमें जाकर तो सबके प्राणोंमें करणा ही है।

प्रदन—किसी एक सम्प्रदायको उत्तेजना देनेवाले साहित्यको आप क्या कहेंगे ?

उत्तर-मेरा जी होता है कि मैं उसे साहित्य ही न कहूँ । पर मैं डिक्टेटर तो हूँ नहीं । एक और भी बात है । दुर्बल प्रकृतियोंको उत्तेजना चाहिए ही चाहिए। उनमें जागति होती है तो वासनाको लेकर। अन्यथा जहता ही उनपर छाई रहती है। तमाशा तो आज यही है कि अच्छे अच्छे सिद्धान्तोंके नामपर बरे आदमी बुरे बननेका मौका पा लेते हैं। आप तो जानते हैं कि धर्मके नामपर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आमने सामने दो भाई एक दूसरेका गला काटनेकी चलते हैं और उनमेंसे एक आदमी जोरसे चिल्लाता है 'परमेश्वर' और दूसरा चिल्लाता है, 'अल्लाहो-अकबर'। 'अल्लाह ' और 'परमात्मा ' क्या दो हैं ? पर ये दोनों आदमी एक ही ईश्वरको याद करते हुए, एक दूसरेके खूनके प्यासे हो जाते हैं। इस आदमीक मनक पागलपनको देखकर इमको अधीर नहीं हो जाना होगा। आदमीकी लड़ाईमें परमात्माका कसूर नहीं है। परमात्मा शब्द डिक्शनरी (कोघ) मेंसे मिटा दीजिएगा तो लड़ाई मिट जायगी, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता । मनुष्यके मनमें लड़ाईकी जड़ जहाँ है वहाँ परमात्मा तो है ही नहीं। वहाँ तो मन्ध्यकी ही क्षद्रता है। उस क्षद्रताकी जड़ें जब तक वहाँसे नहीं उखेंड़गी, तब तक अच्छे शब्द बुरे काममें आते रहेंगे । सम्प्रदाया-न्धोंको अच्छे धार्भिक प्रंथोंमेंसे भी उत्तेजनाका मसाला प्राप्त हो जाता है, यह मैं जानता हूँ । इसी लिए मैंने ऊपरकी बातें कहीं। जो संकीर्ण साम्प्रदायिकताको भड़काता है और जो उसका शिकार होता है उन दोनोंके मनेंमिस बद्ध-मूल क्षद्रता उखड़ गई है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। धार्मिक साहित्यका जन्म क्षद्रतामेंसे नहीं होता है। वह तो प्रेमके उत्समेंसे ही खिलता है। मेरी चले तो

मानसिक संबीर्णताका विष फैलानेवाली पुस्तकोंका प्रचार ही मैं निषिद्ध ठहरा दूँ। उनसे समाजका बड़ा अकस्याण होता है।

प्रश्न—मुग़ल-कालमें राजपूर्तोंको उत्साह दिलानेके लिए उस समयके कवियोंने जो साहित्य रचा—वह भी क्या आपकी ऊपर कही गई व्याख्यामें आ जाता है ?

उत्तर—इस प्रश्नमें एक भूछ मालूम होती है। उपयोगिताकी दृष्टिसे आपके लिए उपयोगी वस्तु वही हो सकती है, जो कल या परसीं अनुपयोगी हो जाय। जिसमें अनुपयोगी होनेका सामर्थ्य नहीं वह वस्तु उपयोगी ही नहीं। जिसने शूरता और बिलदानका ओज-दान किया वह साहित्य निर्जीव नहीं रहा होगा। उसकी सजीवता असंदिग्ध है। किन्तु यदि उसके साथ यह भी मिलता हो कि यवनको मारा और आज उस 'यवन 'शब्दकी ध्वनिमें एक विशिष्ट जातिका बोध समाविष्ट रहता है तो कहना होगा कि वह अंश गलत है। आज वह ओज-संचारी भी नहीं हो सकता। अमुकको विरोधमें रखकर यदि हम अपने भीतर शक्ति पाते हैं, तो वह शक्ति नहीं है, वैर है। साहित्य प्रेमोत्सर्गकी शक्ति देता है। द्वेष और घृणाकी शक्ति देनेवाला उतन ही अंशमें असाहित्य है। तबकी परिश्चितयोंमें विशिष्ट रूपसे उपयोगी पड़नेवाले साहित्य हमारे बढ़ते हुए जीवनका अब भी साथ नहीं दे पा रहा है और छूटता जा रहा है।

प्रश्न—तो क्या आपका मतलब यह है कि उस समयके साहित्यको निकाल दिया जाय ? यदि यही मतलब हो तो भूषणादि कवियोंकी बहुत-सी कविताएँ निकल जायँगी।

उत्तर—यह मतलब तो कैसे हो सकता है कि एक झाडूसे सबको साफ कर दिया जाय। हाँ, यह तो ठीक ही है कि पुराना सब कुछ जीवनकी गतिके साथ-साथ निभ नहीं सकता। निकाल देनेकी बात तो शासन-प्राप्त लोग करें। मैं तो यही कहने योग्य हूँ कि जो लेन और पाने योग्य है उसको लेने और पानेमें, जो छूटने योग्य है वह स्वयंभेव छूट जायगा। आज अगर हिन्दीमें भी भूषणसे अधिक रवीन्द्र पढ़े जाते हैं तो क्या में इसको भूषणका अपमान समझूँ ? दिन आ सकता है कि रवीन्द्र भी एक दिन न पढ़े जायँ। लेकिन इन बातों में मानापमानका प्रश्न ही कहाँसे उठता है ? यदि आज, आज ही रातके बारह बजे खरम हो जायगा, कलके दिन बिस्कुल शेष न रहेगा, तो क्या किसी

प्रकार भी यह इस आजके 'आज' की अवगणना है १ ऐसा नहीं है । 'आज' का तो अर्थ ही यह है कि वह कल न रहेगा और यह उस 'आज' को भी माल्म होना चाहिए । उसके पक्षमें यह दावा पेश करना कि नहीं, इस आजके 'आज ' को हम तो सनातन तत्त्वकी भाँति सदा कायम रक्तेंगे—यह दावा पहलेंसे ही अपने आपमें हारा हुआ है । भूषण आदिके प्रथ मैंने समीक्षा-बुद्धिपूर्वक नहीं देखे हैं । वस्तुतः देखे ही नहीं हैं । वस जहाँ-तहाँ कुछ देखा है । उनके किस अंशको रखकर किस अंशको अपने साथसे छूटने देना है, यह तो किसी हिन्दीके ज्ञाता विद्वानसे पूछनेकी बात है ।

प्रश्न-तो आप शायद शिवा बावनीको उड़ा देनेके पक्षमें हैं ?

उत्तर—मैंने कहा न, इस बारेमें कुछ कहनेका मैं अधिकारी नहीं हूँ। मोह-पूर्वक न मुझे कुछ रखना है न निकालना है। इस प्रश्नका निर्णय निर्मोही बुत्तिसे जी हो कर लेना चाहिए।

## साहित्य-सेवीका ऋहंभाव

प्रश्न -- हम साहित्य-सेवी कैसे बन सकते हैं ?

उत्तर—अच्छी बातोंके सोचने और फिर उन अच्छी बातोंके लिखनेसे। अपनेको औरोंमें खोन और दूसरोंको अपनेमें पानेसे। प्रेमकी साधनासे और अहंकारके नाहासे।

परन-लेकिन साहित्यकोंमें तो अहंभाव कुछ विशेष ही पाया जाता है!

उत्तर—यह तो मैं मान लूँगा कि लेख आदि लिखनेवालों में अहंभाव हुआ करता है। उसकी पहली वजह यह है कि वे अपनेको पाना चाहते हैं। वे दुनियाके प्राथीं होकर नहीं जीना चाहते, खुद होकर जीना चाहते हैं। जो बनी हुई मान्यतायें हैं, वे ही उनको मान्य नहीं होतीं। वे उन्हें स्वयं बनानेका कष्ट उठाना चाहते हैं। जबतक उनकी वे मान्यतायें बनती रहती हैं, तबतक लगभग आवश्यक ही है कि वे न झकनेकी चिन्ता रक्लें। जो सत्य पा लिया गया है, उतनेहींसे उनकी पूर्ति नहीं होती अथवा कहा वे अपनी निजकी साधनाद्वारा भी उसे अपने दिलके भीतर पाना चाहते हैं। वे

गहरेमें आप ही डुवकी लगाना चाहते हैं। इस प्रकार दुनियासे उनकी सहज अनवन-सी रहती हैं। उनकी भावनायें ज्यादा धारदार हो चलती हैं। छोटी बात भी उन्हें बड़ी लगती हैं। स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति व्यावहारिक पुरुपकी तुलनामें कुछ कम सहिष्णु दीख पड़ेगा। किंतु ऐसा इच्छापूर्वक नहीं होता। मानो लेखन-प्राण व्यक्ति इस दुनियाके संघर्षमें अपनेको खोना नहीं चाहता। उसमें अपने व्यक्तित्वको अखंडित रखनेकी चिन्ता जग जाती हैं। इसिलए अहंकारपूर्वक वह अपनेको कायम रखता हुआ दीखता है। पर यह सब ऊपरकी बातें हैं। और जब तक साहित्यिक व्यक्ति वास्तवमें साहित्यिक बननेकी तैयारीमें रहता है, तब तककी यह बातें हैं। न तो असलमें वह भीतरसे अहंकारी है, और न अपनी मान्यताओंको स्पष्ट और टढ़ बना लेनेके बाद उसमें अहम्का लेश दीख पड़ता है। हाँ, उसके चलनका नियम उसके भीतर ही रहता है। सामाजिक नीतिके कोड (कान्त्न) के अनुसार वह नहीं भी चलता दीखता है।

आप एक बात देखिएगा। जो होनहार बालक दीखते हैं, उनमें अहम् जल्दी पैदा हैं। जाता है। यह है तो बुरा ही, पर किसी मलाईको भी सूचित करता है। यह अहम् इसल्ए नहीं है कि भीतर गड़ जाय। वह तो मात्र इतने-के ही लिए है कि व्यक्तित्व संचित होता चले। समर्थ व्यक्तित्व ही व्यापक स्नेहको धारण करनेमें समर्थ होता है।

अतः एक अहम् वह भी है, जो श्रद्धांमेंसे बनता है, और स्नेहसे पलता है। वह अहंकार नहीं होता, वह मात्र बहावमें न बहनेके संकल्पकी द्योतक हड़ता है।

पर यदि दम्भपूर्ण अहम् दिखलाई देता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ साहित्यिक श्रद्धाका अभाव है। मैं मानता हूँ कि लेखकों में सब देश और कालमें, ऐसे लोग थोड़ नहीं होते। किंतु यह भी आप मान लीजिए कि दर्पके मूलमें सदा न्यूनता होती है। कुछ त्रुटि है तभी मनको हठात् फुलाकर उसको भरनेकी यह प्रक्रिया है। भरा हुआ मनुष्य फलेंसे लदे वृक्ष जैसा नम्र होता है; बेचारे अध-भरेको ही छलकना पहता है।

### कहानी क्या ?

प्रश्न- - हम कहानी क्यों लिखते हैं ?

उत्तर—वह तो एक भृख है जो निरंतर समाधान पानेकी कोशिश करते रहती हैं। हमारे अपने सवाल होते हैं, शॅंकाएँ होती हैं, चिन्ताएँ होती हैं और हमीं उनका उत्तर, उनका समाधान खोजनका, पानेका, सतत प्रयत्न करती रहते हैं। हमारे प्रयोग होते रहते हैं। उदाहरणों और मिसालोंकी खोज होती रहती है। कहानी उस खोजके प्रयत्नका एक उदाहरण है। वह एक निश्चित उत्तर ही नहीं दे देती, पर यह अलबत्ता कहती है कि शायद उत्तर इस रास्तेसे मिले। वह सूचक होती है, कुछ मुझा देती है, और पाठक अपनी चिन्तन-क्रियाके सहारे उस सूझको ले लेते हैं।

प्रभ-टेकनीकके विपयमें आपका क्या ख्याल है ?

उत्तर—' टेकनीक तो होती भी है और नहीं भी होती। वह तो अपने आप ही जन्म लेती है। उसके लिए कोई खास प्रयत्न नहीं करना पढ़ता। कहानी- लेखक किसी घटनाको, सत्यको या भावको अनुभव करता है और सहसा उसे पकड़ लेता है—वह उसके मनमें पैठ जाता है। बस, इसी बिन्दुसे कहानी शुरू हुई और अपने आप ही बढ़ती गई। जहाँ खतम होना है वहाँ खतम हो गई।...जहाँ उसे रोका टेकनीक विगड़ गई।...उस समय तो हमें अपनी कलमका नेतृत्व एकदम मान लेना चाहिए। वह जहाँ ले जाय आँख मूँदें चल देना चाहिए। यदि हमारी अनुभृति सत्य है तो हम निस्संदेह सही रास्तेपर जायों।

प्रश्न--पश्चिमी कहानियोंके विषयमें आपकी क्या सम्मति है ?

उत्तर—' रूसी कहानीमें जोर है, भावना है, उत्सुकता है, जान है, Pas-sion है और खूब है लेकिन व्यक्तीकरणकी Felicity नहीं है, प्रमोद नहीं है, आनन्द नहीं है। रूसी कहानीमें ध्येय भी होता है। लेकिन उसका तरीका मनोरम नहीं है। फेंच कहानीमें बात ठीक इससे उलटी है। वहाँ प्रकट करनेका तरीका बहुत ही सुन्दर, सुहाबना है; हम उसके साथ बह जाते हैं पर कहाँ बह रहे हैं

नहीं जानते, क्योंकि उनका कोई हेतु नहीं। वे न जाने क्यों लिखते हैं। बस लिखते हैं इसलिए लिखते हैं। रूसी कहानीकी ताकृत फ्रेंच कहानीमें नहीं है। ...सब कुछ कह सुन लेनेके बाद रूसी कहानी अपने ढँगकी एक है, यह मानना ही होगा।

( श्री अनन्त गोपाल शेवडेकी १७-७-३६ के साप्ताहिक अर्जुनमें प्रकाशित 'जैनेन्द्रेस भेंट'के कुछ अंश । )

### विविध प्रश्नोंका समाधान

प्रश्न-अच्छा क्या और बुरा क्या, इसका निर्णायक कौन है ? व्यक्ति या समाज ? और वह निर्णायक कोई भी हो, उसके अच्छे-बुरेकी सीमाएँ (=Limits) कैसे निश्चित करें ?

उत्तर—अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसका निर्णायक व्यक्ति ही हो सकता है। क्योंकि प्रश्न यह व्यक्तिका है।

समाजमें जब अच्छे-बुरेकी शंका गहरी हो जाती है तब उथल-पुथल देखनेमें आती है जिसका राजनीतिक क्रान्ति कहा करते हैं। मामूली तौरपर वह शंका समाज-व्यापी नहीं होती, व्यक्ति-गत या कुछ व्यक्तियोंके समूह तक परिमित होती है।

समाजके अच्छे-बुरेकी निर्धारित मर्यादा तात्कालिक और तहेशीय आईनके दंड-विधान (=Penal Code) में देखी जा सकती हैं। दंड-विधानकी धागएँ उस अच्छे बुरेकी निषेधात्मक सीमा-रेखाएँ हैं। इस लिए अच्छा क्या और बुरा क्या, यह प्रश्न व्यक्ति ही उठाता है। वह उसमें उसके भीतरसे पैदा होता है, अतः स्वयं ही उसे निर्णायक होना पहेगा।

जब यह व्यक्तिका प्रश्न है तो अर्थ हुआ कि मैं ही सिर्फ अपने अच्छे-बुरेको जान सकता हूँ और कह सकता हूँ । तुम्हारे अच्छे-बुरेको जानने और कहनेका दावा मैं नहीं कर सकता।

व्यक्ति अपना निर्णायक है—इसका मतलक ही यह होता है कि मैं या और कोई हरेकका निर्णायक न बने।

लेकिन इसके आगे एक बात न भूली जाय। वह यह कि यदि व्यक्ति अकेला हो तो उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। प्रश्न संभव ही तभी है जब वह निरा एक नहीं है, कहयोंके बीचमें एक है, यानी जन-समाजमें है।

इस लिए व्यक्तिके अपने प्रश्न, उसके सब प्रश्न, समाजकी अपेक्षामें सुलकेंगे और खुलेंगे। समाज कसौटी है जिसपर व्यक्तिके सब समाधानोंकी परख होगी।

इस भाँति, तुमने देखा न, कि 'अच्छा क्या और बुरा क्या यह प्रश्न मुझसे टल गया है। टलकर वह सबके अपने अपने पास पहुँच गया है।

अब उसकी लिमिट। स्पष्ट है कि उसकी लिमिट अब भी खिंची खिंचाई है। उसे खोजने कहीं भी जाना नहीं है। वह लिमिट हमारा पिनल कोड (दण्ड-विधान) है।

हम हत्या करेंगे तो जेल पांयेंगे। चोरी करेंगे तो जेल तैयार है। इस मामलेंमें प्रश्न यह होता ही नहीं कि किन भावनाओंसे हम यह काम करेते हैं। वे काम ही हमारे अच्छे-बुरेकी हदपर बैठे लाल लाल सिमल हैं।

लेकिन मेरे अपने लिए तो भावनाका ही पहला और आखिरी प्रश्न है। अर्थात, व्यक्तिका दृष्टि-कांग आवश्यक रूपमें इससे भिन्न होता है।

इस दृष्टिसे व्यक्ति-कर्त्तव्य और समाजकी पुण्य-परिभाषामें अक्सर संघर्ष और कभी विरोध भी हो जाता है।

इस संघर्षकी चरमावस्थाका दृष्टान्त है—शहीद । शहीद अनिवार्य्यतया पवित्र व्यक्ति होता है । लेकिन तात्कालिक समाजकी दृष्टिते वह असामाजिक व्यक्ति भी होता है । समाज उसे दंड देकर उससे छुटकारा पाता है । पर हटात् वही व्यक्ति लोगोंके जीमें बस जाता है और अवतार तक माना जा सकता है ।

इस लिए लिमिटकी बात करोगे तो पिनल कोडकी धारा-सीमाओंसे अलग मैं और कोई लिमिटकी बात नहीं कर सकता।

पर वे लिमिट्स या सीमाएँ अंतिम नहीं हैं। अवतार और शहीद अपने जीवनद्वारा ज्वलंतरूपमें इसीको प्रमाणित करने आते, और उन सीमाओंको और भी आगे किस दिशामें बढ़ना चाहिए, यह दिखाकर चले जाते हैं।

प्रश्न—सुख-दुख क्या है ? क्या िर्फ कल्पना, यानी अपनी मानी हुई

चीज़ ! या इससे अधिक भी वे कुछ हैं ! नापसन्दको आदमी पसंदर्भे किस प्रकार परिवर्तित करे ! पाया गया है कि हरेक श्रेय प्रेय नहीं होता । इसीसे इस तरहके श्रेयको पसन्द (प्रेय) बनाना क्या ज़रूरी है !

उत्तर--मुख-दुखको सिर्फ कल्पना नहीं कहा जा सकता। कल्पनाएँ जहाँसे उपजती-उगती हैं, सुख-दुख उन जहोंको ही भिगो देते हैं। सिर्फ कल्पनाओंके बल्पर मुख या दुखसे बचना नहीं होता। और उनसे बचना सिद्धि भी तो नहीं है। असल सिद्धि तो उनपर काबू पाना है, उन्हें पचा जाना है।

इस लिए मैं तुम्हें कहूँ । के सुख-दुख्ये सच्ची छुट्टी तो कविता लिखकर, चित्र खींचकर या कुछ गाकर भी नहीं मिलती । थोड़े-बहुत अंशोंमें ये सब कला-स्यापार उनसे बचनेकी प्राक्षियाएँ हैं, उनपर काबू पानेके सच्चे उपाय नहीं हैं।

हरेक श्रेय प्रेय तो है ही, फिर भी यदि प्रेय नहीं माल्स होता तो समझना चाहिए कि हमारी प्रीति हमारे बसमें नहीं है। कलाकी यही राह है। वह प्रेयकी राहसे श्रेयको अपनाती है। मैं तो मानता हूँ कि श्रेयको अयरूपमें भी पाना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा तो हमें नीरस कायिक तपस्याके सिद्धान्त तक पहुँचना पड़ेगा। और वह सिद्धान्त तो मुक्ति-कारक नहीं ही है, प्रत्युत अनर्थ-कारक हो सकता है।

प्रश्नमें यह भी है कि नापसंदको पसंदमें किस तरह परिवर्त्तित करें। किन्तु यह तो प्रश्नमें ही गर्भित है कि वह नापसंद हमें पूरी आत्मासे नापसंद नहीं है, नहीं तो उसे पसंदमें परिवर्त्तित करनेका सवाल ही कहाँसे उठता? इसिलए मैं कह सकता हूँ कि इस भाँति जो आंशिक रूपमें नापसंद है वह इस योग्य ही नहीं है कि उसे नापसंद किया भी जाय। अर्थात् हम उसको समझेंगे तो नापसंद करना छोड़ देंगे।

लेकिन प्रश्नमें ध्विन ऐसी मिलती है कि साहब, नीमके पत्ते हमारे लिए बड़े हितकारी हैं पर लगते कडुए हैं। इच्छा तो हमारी है कि वे पसंद आने लगें; पर मुँहमें चलते ही नहीं, बहद बुरे मालूम होते हैं। अब बताइए, क्या करें।

इसके जवाबमें मैं कहूँगा कि उनके स्वादमें बुरे लगनेकी परवाह न करो । बहुत कडुवा मुँह हो जाय, तो पीछेसे मिसरी खा लेना । अगर तुम्हारे मनमें पक्का हो गया है कि नीमके पत्ते तुम्हें फायदा ही करेंगे, तो उन्हें छोड़नेकी बात मुझसे आप सुनोगे भी नहीं। तब यह भी निश्चय है कि एक दिन अवस्य ऐसा आयेगा कि उनकी कडुवाहट तुम्हें बिल्कुल नहीं सतायेगी। अर्थात् श्रेय, यदि पूरे मनसे उसमें श्रेय-ता दीखती है तो, एक दिन प्रेय होकर ही रहेगा। इस प्रतीतिमें बीचकी बाधाओंको धैर्यके साथ लॉधते चलना होगा।

प्रश्न—देश और कालके अनुबंध ही क्या संस्कृति कहलाते हैं ? क्या आदमी इससे उबर सकता है ? इससे ऊपर भी क्या उसकी सत्ता है ? है तो वह कहाँ है \$

उत्तर—यहाँ अनुबंध शब्दके मावको मैं ठीक तरह प्रहण नहीं कर सका । देश और कालमें व्यक्ति व्यक्त अवश्य है, लेकिन यह समझना भूल है कि वह उनसे पिखद है । चित्र चौखटेमें जड़ा होता है, लेकिन वह क्या चौखटेसे धिरा हुआ है ? क्या वह वहाँ बंद है ! ऐसा कहना तो चित्रकी सचाईका अपमान करना है और चौखटेकी लकड़ीको सब इन्छ मान लेना है । चित्रके लिए चौखटा है, उसके बीचमें यदि चित्र न हो, तो चौखटा चूल्हेके काम भी आ सकता है और यह तो स्पष्ट है ही कि चौखटेके बिना भी चित्रका जीवन खतरेसे खाली नहीं है !

आशय यह कि भिनट-मिनटद्वारा बीतनेवाला काल और इंच-इंचद्वारा नपनेवाला देश हमारी चेतना और स्थितिकी परिभाषा हैं, परिमाण नहीं । यों तो दरअसल हम शाक्षतमें ही साँस लेते हैं और समप्रका ही स्पर्श पाते हैं !

आदमी देश और कालमें जीता है—इसका असली अर्थ यह है कि वह देश और कालद्वारा अपने अन्तस्थ आनंदका उपभोग करता हुआ उत्तरोत्तर शाश्वत-की ओर बढता है।

प्रश्त—Behaviour (=स्यवहार या आचरण) से आदमीके निर्णय करनेका जो तरीका मनोवैज्ञानिकोंने खोजा है, वह क्या Hasty (=जल्दवाजीका) नहीं है ? एक आरसे यों भी कहा जा सकता है कि आदमी निर्फ़ बिहेविअर ही तो पकड़ पाता है और वह क्या जाने ? क्या यह बात मानी जाय ?

उत्तर—विहेविअरसे निर्णय करनेके मनोविज्ञान-शास्त्रियोंके तरीकेको जल्दबाजीका तो मैं नहीं कहूँगा। शायद वह धीमा है। बेशक वह अपूर्ण है। लेकिन तरीकेके दृष्टि-कोणले दूसरा और तरीका शास्त्रीय ढंगसे संभव भी कहाँ हो सकता है ! सब तरीकोंको आब्जेक्टिव (=पर-निष्ठ) दृष्टि-कोणसे चलना होगा। ऐसे न चलेंगे तो System (=तरीका) भी वे न बन पायेंगे। जिसको प्रतिमा कहा जाता है, उधीको सर्व-सुलम शास्त्रका रूप देना है कि नहीं !

इसी पद्धतिमें अनुभूति-भय शानको पदार्थ-मय विशान बनना पड़ता है। इसमें वस्तुकी वास्तव सचाई कुछ कम अवस्य होती है, लेकिन उपाय भी और कुछ नहीं है। बिहेविअरकी राहसे पकड़ते-पकड़ते भी आदमीको नहीं पकड़ा जा सकेगा—यही तुम कहते हो न १ मैं माने लेता हूँ। लेकिन, ऐसा, कौन-सा उपाय है जिससे भीतरका असली आदमी पूरी तरह पकड़ा जा सके १ मैं मानता हूँ वैसा कोई शास्त्रीय उपाय न है, न था, न होगा।

हाँ एक अमोघ उपाय है और वह सर्व-सुलभ है। उसका नाम है, प्रेम । लेकिन प्रेम शास्त्रीय कहाँ है ?

अतः वैज्ञानिक तरीकोंकी अपूर्णताको जानकर भी उन तरीकोंके प्रयोग और उपयोगसे अपनेको वंचित नहीं करना चाहिए।

प्रक्त--क्या थ्रेम घृणाके बिना संपूर्ण नहीं है ? हरेक प्रेमके साथ जो घृण ख्या रहती है वह क्या अवश्यंभावी है ? मानवी प्रेमकी चरम सीमा क्या होगी ? तब क्या वह और दैहिक वृत्तियोंसे छूट सकेगा ?

उत्तर—मानव-प्रेमके साथ जो घृणा चलती है वह एक प्रकारसे वृत्तको पूरा करनेके लिए है। बिना Circuit (= कृत ) पूरा हुए बिजली कहाँ चलती है। हाँ, व्यक्तिको साधारणतया जो प्रेम प्राप्त है उसके साथ अप्रेम अवश्यंभावी है। इस बातको हम अपने सामाजिक नातोंमें अत्यन्त स्वष्टतासे चीन्ह सकते हैं। मेरा पुत्र कहकर में आवश्यकरूपमें शेष और पुत्रोंको अनजाने भी अपनेसे पराया बना देता हूँ। अपने पुत्रके प्रति रागकी अतिशयता शेष पुत्रोंके प्रति हेप-रूप हो जाती है। राग-देप यह अभिन्न जोड़ी है—जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी है। इस लिए वह प्रेम जिस भरनेके लिए घृणा आवश्यक है, कहना होता है कि शुद्ध प्रेम नहीं। शुद्ध प्रेम वह है जिसे अपनेसे अतिरिक्त किसी और अवलंबनकी आवश्यकता न हो। किंतु मानव-प्रेम शत-प्रतिशत वैसा शुद्ध हो नहीं सकता। वैसा शुद्ध प्रेम सत्यकी भाँति आदर्श है, अतः अप्राप्य है; किंतु आदर्श है, इस लिए हमें उसीको सामने रखना है। जिसमें मोह जितना ही कम है, वृणा-वासना जितनी ही कम है, वह उतना ही श्रेष्ठतर प्रेम है। श्रेष्ठतर कहनेमें यह आ ही जाता है कि वह अधिक व्यापक है।

संकीर्ण संक्रचित प्रेम एक हदसे नीचे जाकर पाशिवक और घृण्य हो जाता है। वही उत्तरोत्तर व्यापक होकर दैवी कहलाता है। प्रेमकी चरम-सीमा वहाँ है जहाँ व्यक्ति तन्मय हो जाता है। ऐसी अवस्थामें व्यक्ति प्रेम करता नहीं है, स्वयं प्रेम होता है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यमें प्रेम नहीं होता, प्रेममें मनुष्य होता है। निस्सन्देह तब वह प्रेम और दैहिक वृत्तियों से छूट जाता है—दैहिक वृत्तियाँ प्रेमको स्थूल-रूप देकर एक प्रकारस परिमाणमें बाँधती हैं। पर प्रेम वास्तवमें मुक्त है, निबंध है।

स्पष्ट है कि ऐसा थ्रेम दो मानवोंके बीचका पारस्परिक प्रेम नहीं हो सकता ? यह तो ब्रह्म-प्रेम सत्य-प्रेम ही हो सकता है ।

प्रश्न — शान्ति-प्रस्थापन (व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व सभीमें ) कैसे संभव है। क्या कलह-वृत्तिका नाश भी मानवमेंसे कभी हो सकता है। यदि नहीं तो क्यों न कहा जाय कि शान्ति प्रस्थापनकी सब बातें बातें हैं, व्यर्थ हैं, लभ्य इनसे कुछ न होगा!

उत्तर—पहली बात तो यह कि मैं मानता हूँ, शान्ति-प्रस्थापन संभव है। संभव ही नहीं, अनिवार्य है। उसको लक्ष्यकी माँति आगे रखकर ही जीनेमें कुछ अर्थ है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है।

वह शान्ति-प्रस्थापन कैसे संभव है, यह प्रश्न बहुत बड़ा है। अगर आज ही यह सुलझ जाय तो मैं या आप जिंदगीके बाकी दिन किस बातको लेकर गुज़ारें है इस लिए इस प्रश्नको तो फार्मूलेसे नहीं, जीवनके ज़ोरसे सुलझाना होगा।

वह शान्ति-प्रस्थापन कैसे संभव है, इसके लिए एक गुरुमंत्र हाथ लगा है। वह मंत्र यह है कि शान्तिकी प्रस्थापना मैं अपने भीतरसे आरंभ कर दूँ। (Let every one begin with himself.) अपनी दृत्तियों में सामंजस्य, ऐक्यका प्रस्थापन मैं कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। समाज, राष्ट्र और विश्व सभीके शान्ति-प्रस्थापनमें एकका यही सबसे बड़ा योग-दान हो सकता है।

कलह-वृत्तिका नारा मानवमेंसे संपूर्णतया हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह विश्वासका ही प्रश्न है। मानवको पशुतुस्य देखकर भी यह विश्वास अडिग बना हुआ है। क्योंकि मानव पशु-तुस्य ही हो सकता है, पशु नहीं हो सकता। इस पशु-तुस्य और पशुताक बीचके बाल-बराबर अंतरमें ही मेरा वह विश्वास जह बाँधे बैठा है।

जब में कलह-वृत्तिका समूल नाश संभव मानता हूँ तब हाँ, एक चीज़का नाश नहीं है। वह चीज़ है युद्ध। युद्धको असंभव बना दें, तो जीवन भी असंभव टहरता है। हम साँस लेते हैं, तो इसमें भी संघर्ष, इसमें भी हिंसा है। लेकिन इससे पहली बात खंडित नहीं होती। वह इसलिए कि जीवन अलब्सह युद्ध-क्षेत्र है। लेकिन समूचे युद्ध-क्षेत्रको धर्म-क्षेत्र बनाया जा सकता है। मनुष्यताका त्राण इसीमें है। अर्थात् युद्ध किया जाय किन्तु धर्म-भावसे।

कर्मके क्षेत्रमें कलह-हीन वृत्ति असंभव नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ । और चूँिक ऐसा मैं मानता हूँ इससे शान्ति-प्रस्थापनके सतत प्रयत्नोंकी अचूक निष्क-लतासे भी मुझे निराश नहीं हो जाना होगा ।

प्रश्न—यह तो माना कि काम और अर्थ (=Sex and Money) की आजके जमानेने जरूरतसे ज्यादा महत्त्व दिया है; पर क्या आप कोई व्यावहारिक (=Practical) तरीके सुझा सकते हैं जिनसे उनका महत्त्व घट सके ?

उत्तर—जिसको पूरे अथोंमें व्यावहारिक (=Practical) कहें शायद ऐसा कोई तरीका इस वक्त में नहीं सुन्ना सकता। प्रैक्टिकल शब्दमें ध्विन आती है कि उपाय संगठित हो, सांधिक हो। उस प्रकारके संघ या संगठनकी योजना पेश करनेके लिए मेरे पास नहीं है। इस प्रकारका संकल्प (=Will) उत्पन्न हो जाय तो उस आधारपर संगठन भी अवश्य हो चलेगा। मेरा काम इस संकल्पको जगानमें सहायक होनेका ही है। संकल्प जगा कि मार्ग भी मिला रक्खा है। The Will Shall have its way.

जैसे पहले कहा, यहाँ भी अमोध उपाय यह है कि व्यक्ति अपनेसे आरंभ करे । मैं मानता हूँ कि अब भी मानवीय व्यापारोंको हम मूलतः देखें तो उनका आधार काम और अर्थमें नहीं, किसी और ही अन्तस्थ वृत्तिमें मिलेगा । उदाहरणार्थ परिवारको ही देखिए । परिवार समाजकी इकाई है, शासन-विधान (=>tate) की मूल पीठिका है । परिवारमें सब लोग क्या काम और अर्थके प्रयोजनको लेकर परस्पर इक्टे मिले रहते हैं ? माता-पुत्र, पिता-पुत्री, भाई-बहिन आदि नातींक बीचमें इस कामार्थ-रूप प्रयोजनको मुख्य वस्तु मानना परिवारकी पवित्रताको खींचकर नरकमें ला पटकनेके समान होगा । मैं कहता हूँ कि वह कामार्थी प्रयोजनका नाता दोको एक नहीं कर सकता । अधिकसे अधिक वह दोको समझौतेके भावसे कुछ समयतक पास-पास रख सकता है । किंतु आपसमें

ऐक्य साधे बिना जगतका त्राण नहीं। इससे कामार्थमयी इच्छाओंसे ऊँचे उठे बिना काम न चलेगा।

अतः उपाय यह बना कि हम व्यक्तिशः अपने वैयक्तिक जीवनमें इस प्रकारकी संकीर्ण वृत्तियोंको छेकर आगे न बहें। इन वृत्तियोंका सहसा लोप तो न होगा; छेकिन इतना हो सकता है कि उन वृत्तियोंको छेकर हम सार्वजनिक विश्लोभ पैदा न करें। अर्थात्, जब हम क्रोध लोभके वशीभृत हों, तो मानों अपने भीतर सकुचकर अपने कमरेमें अपनेको मूँद छें। अपनेसे बाहर जब हम आंके तब प्रेम-पूर्वक ही वर्त्तन करें।

दूसरे शब्दोंमें इसका यह अर्थ होता है कि यों तो हम पूरी तरह निःस्वार्थ नहीं हो सकते, पर स्वार्थको लेकर हम सीमित रहें और सेवा-भावनाको लेकर समाजमें और सार्वजनिक जीवनमें आवें। अपिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये तीन वत हमें इस सिद्धान्त-रक्षामें मदद देंगे।

प्रश्न—परमात्मा क्या है ? क्या वह निरी कल्पनाका, बुद्धिका, हृदयक स्विनिर्मित विकार नहीं है ? भयकी भावनाओंपर समस्त धर्मोंका प्रारंभ हुआ, यह बात यदि सच है तो अब सुबुद्ध मानवकी पुनः उसी भयार्त आदिम ज्ञान-हीन जन्तुकी ओर मुड्ने और वैसे ही बननेका ही क्या यह परमात्म-पूजा-भाव नहीं है ?

उत्तर—परमातमा क्या है—यह पूछते हो ? तो सुनो—जो है, परमातम है। मैं हूँ ? तुम हो ?—तो हम दोनों जिसमें हैं वह परमातमा है। हम दोनों जिसमें होकर दो नहीं हैं, एक हैं, वह परमातमा है।

नहीं, परमात्मा विकार नहीं है । उसको छोड़नेसे, हाँ, शेष सब कुछ विकार हो जाता है ।

विकार इस लिए भी नहीं है कि हमारी सारी कल्पना, हमारी सारी बुद्धि, हमारे सारे हृदयकी शक्तिद्वारा भी वह निर्भित नहीं हुआ। हम उसका निर्माण नहीं कर सकते। कल्पना, बुद्धि, हृदयद्वारा हम उसका ग्रहण ही कर सकते हैं। उसकी प्रतीतिको हम बनाते नहीं हैं, वह प्रतीति तो हमारे मन-बुद्धिपर हठात् छा जाती है।

जो इमारे द्वारा निर्मित है वह बेशक इमसे दूसरेके लिए और इमारे कालसे दूसरे कालके लिए विकार हो जाता है।

लेकिन ध्यान रहे कि मनुष्यों अथवा जातियोंद्वारा उनकी पूजा-भक्ति अथवा,

भय-विश्वासके संस्कारोंद्वारा, जो रूपगुणात्मक मूर्ति तैयार होती है, वह देवी-देवताओंकी मूर्ति होती है। वे देवी-देवता बनते हैं इस लिए बिगड़ते भी हैं। परमात्मा इन सबमें होकर ही इन सबसे अतीत है।

परमात्मा वह महा तत्त्व है जिसमें सब एक हैं। उसमें, उसके द्वारा, उसीके हेतुसे हम अपने देवी देवताओं। अथवा मत-मतान्तरींका निर्माण करते हैं।

हमारी ऐसी निर्मित मूर्तियोंमें, मत-घारणाओंमें जब तक और जहाँ तक परमात्म-तत्त्वकी प्रतिष्ठा है, वहीं तक वे सत्त्व है, अन्यथा वे निस्सत्त्व पाखंड हो जाती हैं।

भयकी भावनाओंपर धर्मोंका प्रारंभ हुआ, यह बात झूठ नहीं है।

लेकिन इसका मतलब यह क्यों न समझा कि भयकी भावनाओंको लेकर ही निर्भयता संपादन करनेका संकल्प आदिम मनुष्योंमें जागा ?

भय उनके मूलमें हो लेकिन निर्भयताकी वृत्ति उन धर्मीके कलेवरको थामे हुए हैं। उनकी सहायतासे यदि मनुष्य निर्भीकताकी ओर, ज्योतिकी ओर, कर्मण्यताकी ओर बंद तो क्या यह उपादेय नहीं है !

उस प्रकारके भयको मैं जीवनके लिए अत्यंत मंगलमय तस्व मानता हूँ। सच्चा ज्ञान उस भयके मूलाधारको और गहरा ही ले जाता है, उसे मेट नहीं सकता। जो मानव-व्यक्तिके चित्तमेंकी इस बहुमूल्य ईश-कातरतापर धूल डालनेकी कोशिश करता है, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह नशा है, वह अहंकार है। अपने भीतरके छन्न:ज्ञानका वह गर्व है।

ज्ञान-हीन और भयार्त बनने या बनानेकी प्रक्रियामें ही परमात्म-पूजा-भाव आता है, यह समझना भारी भूछ है।

जब तक बुद्धि है तब तक व्यष्टिमें समिष्टिके प्रीत, Microcosm (=अणु) में Macrocosm (=अखिल) के प्रति एक दुर्निवार्य आकर्षण, एक तनाव, एक असह्य विछोहका भाव वर्तमान ही रहेगा।

वह विज्ञान बेचारा है जो इस एक परम सत्यभावको स्वीकार नहीं कर सकता । विज्ञान वही असली है जो इस परम गंभीर अनुभूतिको और गहरा ले जाता है । महान् वैज्ञानिकोंको देखो, यही प्रमाणित पाओंगे ।

जब मानव अनंत विश्वके समक्ष आमने सामने होता है तब उसमें जो उदय

होता है—उस भावको क्या कहोगे ? विश्वके प्रति व्यक्तिकी इस दुरिधगम्य भावनाको क्या कहोगे ?

मैं उसको धर्म कहता हूँ।

उस धर्म-भावनाका खिंचाव जिसकी ओर है, उसको मैं परमात्मा कहता हूँ। उसमें भय आता है अवस्य; लेकिन उस भयको मैं शुभ कहता हूँ।

प्रश्न—आत्म-हत्यामें बुराई ही क्या है ? जब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीनेसे न मेरा ही भला है न औरोका ही हो सकता है तब, गाँधीजीके बछड़े मार देनेके समान, मैं अपने दहको खत्म कर डाँद् तो इसमें हिंसाका पाप तो है ही नहीं उत्ते सिद्धि ही अधिक है।

उत्तर—प्रश्नकी भाषासे प्रकट होता है कि आप विश्वस्त हैं कि 'उसमें हिंसाका पाप तो है ही नहीं, उल्टे सिद्धि ही अधिक हैं।'

में अपनी ओरसे विश्वस्त हूँ कि उसमें सिद्धि तो है ही नहीं, उन्टे हिंसाका पाप अवस्य है।

यह इसलिए कि ऐसे सुविचारित आत्म-धातमें यह गर्भित है कि अपना मालिक में हूँ। जीऊँ चाहे महूँ। में अपनेको मार भी सकता हूँ।

पर यह गलत है। अपना सिरजनहार मैं नहीं हूँ। इसलिए अपनेको मार-नेका भी दम मैं नहीं भर सकता।

'मेरे जीनेसे न मेरा ही भला है और न औरोंका ही हो सकता है' यह सोचनेवाला व्यक्ति अपनेको निराशाके नशेकी चुस्की दे रहा होता है। यह विचार एक प्रकारका विप-सेवन है, विषय-सेवन भी है। निराशाका जन्म प्रच्छन्न अहंकारमेंसे होता है। 'मैं जगत्का उपकार कर रहा हूँ, ' यह सोचना जितना गलत है उतना ही गलत ऊपरके प्रकारका विचार भी है। दोनेंकि भीतर प्रमाद है, अहं-भाव है।

गाँधीजीके बछड़े मारनेकी बात तो गाँधीजीकी है। पूरा समाधान तो इसका वहीं करेंगे और उन्होंने किया भी है। लेकिन उन्होंने बछड़ेको इस लिए नहीं मारा कि उसका किसी प्रकार भी उपयोगी होना असंभव हो गया था। बछड़ेको मारनेका समर्थन उन्हें अपने भीतरसे इस विचारमेंसे मिला कि मरना तो उसका अवस्थंभावी है। वह अब-मरा अब-मरा तो हो ही रहा है, स्वयं मारकर उसे एक

अपार कश्ते मुक्ति अवस्य दी जा सकती है। अर्थात् गाँधीजीका हेतु उपयो-गिता-अनुपयोगिताका विचार न या वरन् उसका वास्तव हेतु प्रेम-भाव ही था।

जहाँ प्रमाद है, अहंकार है, वहाँ पाप है। अपघातमें, विशेषकर प्रस्तुत प्रश्नमें दिखाये गये उदाहरणमें, विचारका प्रमाद दीखता है। इस लिए उसमें हिंसा है, ऐसा मैं मानता हूँ।

सिद्धिकी बात मेरी समझमें नहीं आती। इस अनादि कालसे चले आते हुए अनंत विश्वमें एक व्यक्ति कितनी घड़ी पहले मर गया—यह अपने आपमें उस विश्वके इतिहासकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न मुझे बिलकुल नहीं माद्म होता। इस माँति अपनेको अनुपयोगी समझनेवाला एक व्यक्ति अपनेको मारकर सृष्टिमें सचनुच किसी उपयोगकी, किसी लाभकी सिद्धि दे जाता है, ऐसा मैं नहीं सोच सकता। दर असल उस निगाहसे प्रश्नपर विचार करना मेरे लिए अशक्य है।

#### सत्य

प्रश्न-सत्य क्या है और उसका धर्म क्या ?

उत्तर—सत्य सत्का भाव है । अर्थात् वह स्वयंभें धर्म है । यों कहा जा सकता है कि जो है, जो भी सत् है, उसका धर्म सत्य है ।

इस भाँति सत्यका धर्म क्या है, यह पद निरर्थक बनता है।

पर शायद प्रश्नका आशय हो कि उस सत्यका स्वरूप क्या है, स्थिति क्या है, कार्य क्या है ?

तो इस अर्थमें मैं कहूँगा कि सत्य सन्चिदानन्द स्वरूप है। वह (सत्) है, वह जीता (चित्) है; वह लीलामय अर्थात् गति-परिवर्त्तनमय (आनन्द) है। एसा जो सत्य उसे ईश्वर भी कही।

प्रभ—सत्यका व्यक्त रूप (=Manifestation) ही संसार है। किन्तु सत्य स्वयंमें पूर्ण और निरपेक्ष है और संसार ऐसा नहीं है। यह कैसे !

उत्तर—सत्य संपूर्ण है। इमारा ज्ञात और ज्ञेय और अज्ञात और अज्ञेय सब उसमें समा रहा है।

जो उसका ज्ञात और ज्ञेय रूप है, संसार इम उतनेहीको कहते हैं। वह अपूर्ण है, क्योंकि उसमें अज्ञात और अज्ञेय समा नहीं सकता। अन्नेय और ज्ञातमें कोई विरोध नहीं है। दोनों एक हैं। अन्नेय यदि पीछे नहीं है, तो ज्ञात झूठा हो जाता है और अगर ज्ञात होकर कोई भी उसका पक्ष सामने नहीं है तो ऐसा अन्नेय भी निरर्थक हो जाता है।

एक समृचे सत्य तत्त्वका ज्ञात किनारा संसार है। अपूर्ण तो वह भी नहीं है, क्योंकि जिसको वह स्चित कर रहा है वह संपूर्ण है। वह तो एक सामना (=Front) भर है। पर उस सम्मुखपर ही ध्यान रक्खें तो उसे अपूर्ण हो जाना ही चाहिए। ऐसे वह संसार अपूर्ण है ही। एक प्रकारसे यह अपूर्णता उसकी विशेषता है और सत्यकी संपूर्णतामें वह बाधा तो किसी प्रकार है ही नहीं। वह तो बहिक उसी संपूर्णताको और भी सिद्ध और अनिवार्य बनाती है।

प्रश्न—सत्य विद्युद्ध और एक तत्त्व है किन्तु फिर भी संसारमें गुण-रूपका भेद-विभेद क्यों देखनेमें आता है ?

उत्तर—में एक हूँ पर जो मेरी आँख है, वह नाक नहीं है। आँख और नाक दो हैं। फिर भी मैं तो एक ही हूँ। इसी प्रकार संसारकी विविधताको सत्यकी एकताका साधक समझा जा सकता है। अपने अंग-प्रत्यंगोंकी अनेकता और अनेक-रूपतामें जैसे मेरी एक ही आत्मा व्यापक है और जैसे मेरे अस्तित्व और व्यक्तित्वकी एकताके लिए मेरा अंग-प्रत्यंगवान् होना आवश्यक है उसी माँति सत्य और संसारको समझो।

प्रश्न-अत्माका परमात्माके साथ क्या सम्बन्ध होना चाहिए ?

उत्तर—आत्मा अपने स्वभावमें परमात्माका तादात्म्य अनुभव करे, यही उसका इष्ट है। इसके अतिरिक्त किन्ही और शब्दोंमें इस स्थानपर उस आत्म-धर्मको कहना ठीक नहीं है।

प्रश्न—संकल्प, चिंतन और अनुमृति, आत्माके तीन कार्य हैं। क्या विशुद्ध सत्यकी अवस्थामें भी तीनों कार्य मौजूद रहते हैं ? यदि नहीं तो उनका विकास कैसे होता है और सृष्टिके विकासके साथ उनका क्या संबंध है ?

उत्तर—व्यक्तिमें आपके कहे मुताबिक जो त्रिविधिता है, वह ऊपर जाकर नहीं रहती। संकल्प, चिंतन और अनुभूति ये क्रियाएँ सत्यमें असंभव हैं।

मानवमें इसी लिए सम्भव हैं और उपयोगी हैं कि उसमें अभी सत्यसे अन्तर है। कैसे इन शक्तियोंका विकास हुआ, इसका मूल हेतु तो यह है कि व्यक्तिको समिष्टिके साथ एकाकारता खोजनी है। उसी विस्तारके आयासमें ये शक्तियाँ और क्रियाएँ व्यक्तिमें प्रादुर्भृत होती हैं।

सृष्टिके विकासके साथ उनका बहुत धना सम्बन्ध है और वह इस लिए कि असलों सृष्टिका विकास उत्तरोत्तर उन्नत कोटिके मानव बनानेमें फलित होता है। जैसे अच्छा फल अच्छे वृक्षकी सफलता है, वैसे ही विस्तृत चेतनाप्राप्त मानव उत्पन्न करना सृष्टिकी सफलता है। ये तीनों क्रियाएँ उसके उन्नतिके मार्गको प्रशस्त करती हैं।

प्रश्न—संकल्प, चिंतन और अनुभूतिक उत्तरोत्तर विकासमें क्या कोई कम है ? उत्तर— विकासमें जो कम मैं देख पाता हूँ उसमें, ये शब्द तीन होकर कुछ विशेष सहायता नहीं पहुँचाते । असलमें हिन्दीमें इन तीन शब्दोंका कोई मान अभी ठीक ठीक निश्चित नहीं है । आम भाषामें तीनों बहुत पास पासके अर्थके बोधक होते हैं । वैज्ञानिक भाषामें अभी इन शब्दोंका ठीक वजन बननेमें नहीं आया है । इससे आपके मतलब लायक जवाब मैं क्या दूँ ?

प्रश्न—संकल्प, चिंतन और अनुभृतिसे मेरा अभिप्राय आप Willing, Thinking और Feeling से समझिए।

उत्तर—मैं समझा। लेकिन यह प्रश्न शास्त्रीय अधिक हुआ। क्या वह आपके मनका है ? वह प्रश्न इस जगह विशेष स्पष्टता या सहायता देनेमें काम नहीं आ सकता।

Feeling प्राथमिक भाव है। वह बचाया नहीं जा सकता। उसमें जब कुछ विचार भी आ मिलता है, तो उस भावमें संकल्पकी दृहता मालूम होती है। जब उसमें विचारका प्राधान्य होता जाता है, और भावना गौण पहती जाती है, तब उसको Thinking कह दीजिए। ये एक ही प्रवाहित भावकी तीन श्लेणियाँ हैं। Feeling विल्कुल जरूरी है और अनिवार्य है। सचा Willing Feeling की जमीनपर ही हो सकता है। और Thinking भी तभी सतेज और सवेग होगा जब वह परिपूर्णतामेंसे जागता है। अभाव-मय प्रतिक्रियामेंसे नहीं। संकल्प-हीन भावना-हीन विचार प्रमाद पैदा करता है। विचार-हीन भावना अविवेकको जन्म दे सकती है।

पर असल बात न भूलें। गंगा ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों अलग नामोंसे भी चीन्ही जा सकती है। हरिद्वारमें वह त्रिवेणी नहीं है, प्रयागमें त्रिवेणी है और कलकत्तामें हुगली। इसी प्रकार इन तीन शब्दोंके सहारोंसे जिस वास्तव और प्रवहमान और विकासशील तत्त्वको समझना है, उसे आँखोंसे ओझल इम न होने दें। वही असल है।

प्रश्नके अधिक शास्त्रीय होनेमें यह खतरा है। उससे जो साधन है वह साध्य माद्म होने लगता है। साधनके बारेमें भी साध्यसे कम सावधान नहीं रहना होगा। पर साधनको साधन ही समझते रहना योग्य है। नहीं तो जीवनके लिए शास्त्र नहीं, प्रत्युत शास्त्रके लिए जीवनका उपयोग होने लगेगा और यह अनर्थकारी होगा।

## सची कमाई

प्रश्न-सची कमाई क्या है ?

उत्तर—यों तो कहा जा सकता है कि समाईको पाना समी कमाई करना है। लेकिन यह कहना आपके प्रश्नके अभिप्रायको लाँघ जाना होगा।

पूछनेका मतलब शायद यह है कि हम जिन भिन्न-भिन्न उपायोंसे जीविका-निमित्त अर्थोपार्जन करते हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन सच्चा नहीं है। और उनमें अच्छे-बुरे अथवा कम-अधिक अच्छेकी कैसे पहचान की जाय।

इसमें पहले ही ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि सब कर्म एक-समान हैं। न कोई ऊँचा है, न कोई नीचा है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। यह बात सबाईकी दृष्टिसे कही है, इल्के-भारी होनेकी दृष्टिसे नहीं। काम करनेवालेके लिहाज़से यों आसान मुश्किल होते ही हैं। स्टेट्समेनके लिए मोरी साफ करना मुश्किल है, तो सफाई करनेवालेके लिए धारा-सभाका काम कठिन है। पर सचाईकी दृष्टिसे दोनों काम एक तलपर हैं।

अब जिस कर्ममें जितनी मिक्त और प्रीतिकी भावना अधिक है, वह उतना ही सचा कर्म टहरता है।

कमाईकी सचाई भी यही माननी चाहिए। जिसके भीतर जितनी सेवा-भावना है, प्रीति है, भक्ति है, वह कमाई सची है। जिसमें नहीं है, वह सची नहीं है। २४-७-३७

#### राष्ट्र-भाषा

प्रश्न-भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी ही क्यों हो ?

उत्तर-- और कौन-सी भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है ? हिन्दीके साथ प्रान्ती-यता सबसे कम है। उसे हम किस विशेष प्रान्तकी भाषा कहें ? यों तो वह किसी प्रान्त अथवा प्रान्त-खण्डकी ठेठ भाषा नहीं है । साहित्यमें जिसे खड़ी बोली कहते हैं, वह एक दृष्टिसे किसीकी भी घरेलु भाषा नहीं है। सब जगह कुछ हेर-फेरके साथ वह बोली जाती है। वजमें वह वज है, अवधमें अवधी, भिथिलामें भैथिल। इसी भौति और भी उस बोल-चालकी भाषाके रूप हैं। पंजाबीको भी हम एक तरहकी हिन्दी क्यों न कहें ! मारवाड़ी तो हिन्दी है ही । इस भाँति हिन्दी तनिक प्रादेशिक संशोधनके अवकाशके साथ अब भी भारतके बृहत भू-भागकी भाषा है। उर्द और हिन्दीमें तो फुर्क़ ही क्यों किया जाय है मुसलमान लोग भारतवर्ष-भरमें फैले हैं, सब कहीं वे उर्दू समझते और बोलते हैं। उनके कारण और सब जगह घूमते हुए साधु सन्तींके कारण, हिन्दीका अजनवीपन सब प्रान्तींसे मिट-सा चुका है। अब भी हिन्दुस्तानमें कहीं जाइए, हिन्दीसे आपका काम निकल ही जायगा । फिर नाम भी तो उसका 'हिन्दी 'है अर्थात्, हिंद-देशकी, सम्पूर्ण हिन्दुस्तानकी । हिन्दी न कहना हो तो उसे हिन्दुस्तानी कह लीजिए । बात वही है। ऐसी अवस्थामें हिन्दी हिन्दकी राष्ट्रभाषा हो, यह पारिस्थितिक अनि-वार्यता ही समझनी चाहिए । इसमें किसी प्रकारका भारतके प्राकृतिक विकासपर आरोप नहीं समझना चाहिए । भारतके राष्ट्रका ऐक्य तो सम्पन्न होना ही है । तब वह किसके माध्यमसे हो, इसे किसी बाहरी तर्कसे निर्णय करके देखनेकी जरूरत ही नहीं रहती । परिस्थितिका तर्क ही बड़ा तर्क है । और हिन्दी राष्ट्र-भाषा उतनी बनाई नहीं जा रही है, जितनी कि वह बनी ही जा रही है। तब हम इस इष्टके साधनमें मददगार ही हो सकते हैं।

प्रश्न—क्या यह सच है कि हिन्दिक प्रचारसे साम्प्रदायिक द्वेष-भाव बढ़ेगा ? उत्तर—नहीं, सच नहीं है। अगर हिन्दी राब्दसे उर्दूके पार्थक्यकी गन्ध किसीको हठात् आती ही हो तो उसको संशोधन कर हम हिन्दुस्तानी कह सकते हैं। जो भाषा आम तौरपर बोली जाती है उसे 'हिन्दी' कह लीजिए, चोहे तो 'उर्द' कह लीजिए। वह भाषा खास तीरसे फारसीसे ही लगाव रक्ले, अथवा संस्कृतके प्रति ही ऋणी हो. यह जरूरी नहीं है। फारसी और संस्कृत दोनोंका मोह छोड़ा जा सकता है। वह मोह छोड़ देना ही चाहिए। फिर भी दोनों भाषाओं के साथ आदर और लेन-देनका सम्बन्ध रक्खा जा सकता है। जरूरी होनेपर और भाषाओंके भी शब्द अपना लेनेमें हमें हिचक क्यों हो ? इसका यह मतलब न होगा कि उन उन भाषाओंके साथ अथवा उनके साहित्यके साथ इमने स्पर्धा ठान ली है। इस्लामी साहित्य अरबी, फारसी और उर्दमें है। उस साहित्यमें क्या सन्तोंकी अमर-वाणी भी नहीं है ! जिस भाषामें मन्ध्यकी अमर अभिलाषाओं और भावनाओंका स्करण हुआ है, वह भाषा क्यों कभी क्षीण होने लगी ? एक भाषाके ( अर्थात् हिन्दुस्तानीके ) प्रचारमें यह अर्थ हो ही कैसे सकता है कि विविध भाषाओं में जो ज्ञान-कोष है, वह कम होवे ? किसीको चोट देने अथवा पहुँचनेकी बात ही वहाँ नहीं है। उन उन भाषाओं में जो कुछ श्रेष्ठ है, चिरस्थायी है, उसको विस्तृत और व्यापक बनानेहीकी सुविधा भाषा-ऐक्यके साधनसे बढ़ती है, अहित किसीका भी नहीं होता। परस्परके आदान-प्रदानको और घानेष्ठ बनानेके ही हेत्रेस हिन्दीको प्रचारमें लानेकी बात है। किन्होंके मनेंको फाइनके लिए ऐसा थोड़े ही कहा जाता है।

प्रश्न-हिन्दीकी अपूर्णता राष्ट्रकार्य संचालनमें बाधक तो नहीं होगी ?

उत्तर—शुरूमें दिक्कत तो होगी, लेकिन पूर्णताकी राह ही और क्या है ! और पूर्णता तो आदर्श है । वहाँ पहुँचा कभी नहीं जाता, उस ओर तो चलते ही रहना होता है । जो कठिनाई होगी उसे सोचकर बढ़ें नहीं, तो कठिनाई कभी पार ही न हो और उसके योग्य सामर्थ्य भी संचित होनेका कभी मौंका न आवे । आज अँग्रेज़ी बिना काम चलता नहीं दीखता । पर अँग्रेज़ी न थी, तब भी हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान या और सभी तरहके काम भी तब चलते थे । अँग्रेज़ीके प्रति बहिष्कार-बुद्धि रखनेका उद्देश्य नहीं है, पर परवशता अनुभव करना और परावलम्बनको अनिवार्य बना लेना अयस्कर नहीं है । परस्पर सहयोग होना चाहिए, निरा परावलम्बी बन जानेमें अहित है । किन्तु स्वाश्रयी बननेका बल ही कैसे आवेगा, जबतक कि अपना आश्रय स्वयं उठानेका संकल्प ही हम नहीं बाँधेंगे ! इसके बाद मुक्तिलें तो पर्वेगी, पर वे आसान हो

263

रहेंगीं । और मुल्कोंने देखते देखते अपनी अपनी भाषाओंको सर्व-सम्पन्न बना लिया है। एक बेर सोचा कि अपनी ही भाषामें अपनेको व्यक्त करेंगे,—और जब राष्ट्र-भरने यह सोचा, तब राष्ट्रकी राष्ट्र-भाषाको समर्थ होनेमें देर क्या लगेगी?

प्रध्न---हिन्दी साहित्यको पुष्ट और विचकर बनानेके लिए आपकी रायमें कौन-कौन से उपाय होने चाहिएं ?

उत्तर—मैं तो एक ही उपाय जानता हूँ।—यह मैं लेखककी हैिस्यतसे कहता हूँ, ऐडिमिनिस्ट्रेटरकी हैिस्यतसे नहीं। और लेखककी हैिस्यतसे जो मैं उपाय जानता हूँ वह यह है कि छोटे संकुचित स्वार्थेसे मैं बाहर निकलूँ, मेरी सहानुभूतिका क्षेत्र व्यापक हो। कर्मसे मैं विमुख न रहूँ, जो सोचूँ पूरे हृदयसे सोचूँ। अपनेको बचाऊँ नहीं, और अपने जीवनमें अपने आदर्शको उतारूँ। मेरा प्रेम मेरे साहित्यको चिकर बनायेगा। अपने विश्वासींक प्रति मेरी लगन और तत्परता मेरे साहित्यको पृक्ष्ता देगी।

इसके अतिरिक्त आपके प्रश्नपर मैं किसी दूसरी दृष्टिसे अभी यहाँ विचार नहीं करना चाहता।

9-9-3E

# कुछ पत्रोंके श्रंश

भाई माचवेजी,

9-6-34

पत्र मिला ।.....

मरे बारेमें यह बात आप जान लें कि किताबोंमें मेरी पहुँच कम है। इस' लिए मेरा जवाब थोड़ा और सादा ही हो सकता है।

जीवनसे कलाको तोइकर मैं नहीं देख पाता । सत्याभिमुख जीवनकी अभिन्यक्ति कला है । शब्दांकित अभिन्यक्ति साहित्य है ।

आप देखें, जीवनके साथ 'सत्याभिमुख' विशेषण मैंने लगाया है। अर्थात् जो हम हैं, वही हमारा जीवन नहीं है। जो होना चाहते हैं, हमारा वास्तव जीवन तो वही है। जीवन एक अभिलाषा है। जब कलाके संबंधमें 'जीवन ' शब्दका उपयोग करता हूँ तब उसे आप उस चिर-अभिलाषाकी परिभाषामें ही समझें। उस अर्थमें समझनेसे जीवन और कलाका विरोध, या Parallelism उक जाता है।

क्या जो होना चाहते हैं, वही हम हैं ! क्या कभी भी वैसे हो सकेंगे ! स्पष्टतः, नहीं । किन्तु इसका क्या कभी भी यह मतलब है कि aspiration व्यर्थ है ! यह मतलब करना तो सारी गति और चेष्टाको मिटा देना है ।

आदर्श और व्यवहारमें अंतर है। वह अंतर एक दृष्टिसे अनंतकालतक रहेगा। उस दृष्टिसे वह अनुलंघनीय भी है। किंतु इसीलिए तो उस अंतरको कम करना और भी अनिवार्य है। आदर्श अप्राप्य है, क्या इसीसे उसके साथ एकाकारता पानेके दायित्वसे हमारी मुक्ति हो जाती है?

इसीसे कलाको 'कला 'के ही क्षेत्रकी वस्तु न मानने देकर उसे जीवनमें उतारनेकी वस्तु कहते रहना होता है।

जो कला <u>वास्तव</u>से असम्बद्ध होकर ही जी सकती है, वास्तवके स्पर्शसे जो सर्वेया छिन-भिन्न हो रहती है, मेरे निकट तो वह हस्व-प्राण है। मैं उसे गिनतीमें नहीं लाता। कला अपने भीतर भरी श्रद्धाकी शक्तिसे 'वास्तव 'को संस्कृत करनेके लिए है, उससे परास्त होनेके लिए नहीं। कला मात्र स्वप्न नहीं । वह वास्तवके भीतर रमी हुई वास्तविकता है, जैसे शरीरके भीतर रमी हुई आत्मा । वह अधिक वास्तव है ।

जिस आदर्श-क्षेत्रको इम कलात्मक चेतनासे स्पर्श करते हैं, जिस स्वर्गकी इम इस प्रकार झाँकी पाते हैं और उसके आह्वादको व्यक्त करते हैं, क्या उस स्वर्गमें अपने इस समग्र शरीर और शारीरिक जीवनके समेत पहुँचे बिना इस तृप्त हों १ तृप्त नहीं हुआ जा सकेगा। इसीस तमाम जीवनके ज़ेरसे कलाको पाना और वहाँ पहुँचना होगा।

Oscar Wilde, को मैंने कुछ पढ़ा है। मैं उसे भटक गया हुआ व्यक्ति समझता हूँ। विचारकी मुलझन उसकी विशेषता नहीं।

अपनी रचनाओंकी विविधतापर मैं अप्रसन्न नहीं हूँ । न उनमें कोई ऐसा विरोध देखता हूँ । हाँ, विविधता तो देखता ही हूँ और सबका विविध मृस्य भी आँकता हूँ । ' एक टाइप ' और 'राज-पथिक 'में स्थान भेद और मृस्य-भेद तो है ही । पर मेरी अपेक्षासे तो दोनोंमें एक-सा ही सत्य है ।.....

यह स्वीकार करना होगा कि मैं अपनी किन्हीं रचनाओं में भाव-प्रवण अधिक हूँ, कहीं जीवन-समीक्षक विशेष। किन्तु कहानियों के साथ मैं अपना सम्बन्ध चिन्तापूर्वक स्थिर नहीं करता हूँ और अपनी सभी रचनाओं को मैं प्रेम करना चाहता हूँ।

मैं चाहता हूँ, छोटी और तुच्छ वस्तु मेरे लिए कहीं कुछ रहे ही नहीं। धूलके कनमें भी मैं उस परम प्रेमास्पद परम रहस्यको क्यों न देख लेना चाहूँ जिसे 'परमात्मा' कहते हैं। और वह परमात्मा कहाँ नहीं है १ आज की चड़में ही उसे देखना होगा। यही आस्तिकताकी कसीटी है। मूर्तिमें तो अस्पश्रद्धावान भी देख पाता है।

कलाकार उसी अपिरमेय श्रद्धाका प्रार्थी है और तब कहाँ उसके हाथ Soiled हो सकते हैं। वह तो सब जगह अपूर्व महिमाके दर्शन कर और करा सकता है। यदि में खादकी उपयोगिताके सम्बन्धमें कुछ अपना मौलिक उपयोगी अनुभव लोगोंको बता सकूँ तो यह मैं साहित्यिक जैनेन्द्रके लिए कलंककी बात नहीं समझूँगा, प्रत्युत श्रेयकी बात ही समझूँगा।

इम क्यों कलाको खुई-मुई-सी बस्तु, hot house product, बनावें । बह

शीशेमें बन्द प्रदर्शनकी वस्तु है। बनकर रहनेवाली क्यों बने, वह क्यों न महाप्राण-वान्, सर्वथा अरक्षित, खुली दुनियामें अपने ही बलपर प्रतिष्ठित बनी खबी हो है मेरी कल्पना है कि ऊपरके वाक्योंमें आपको अपने प्रश्नके सम्बन्धमें मेरी स्थितिका कुछ आभास प्राप्त होगा।.....

× × × × × ता॰ २५-९-३५

.... मुझे अपने कथनों में विरोध नहीं दीखता । अन्य विचारकों के वाक्य जो आपने लिखे हैं, उनके साथ भी मेरी स्थितिका अविरोध बैठ सकता है । इसको मान लेना चाहिए कि जो शब्दों में आता है, सत्य उससे परे रह जाता है । उसकी ओर संकंत कर सकें, यही बस है । वह मला कहीं पिनाधामें बँधनेवाला है ! इससे लेगों के भिन्न भिन्न वक्तव्यों का मान लेना चाहिए । मैं जिसे 'सत्य' शब्देस बूझता हूँ, उसमें तो सत्ता मात्र समाई है । जगतका झूठ-सच सब उसमें है । 'वास्तव 'से मेरा अभिनाय लौकिक सत्यसे है जिसको मरनेके लिए सदा ही 'असत्य ' की आवश्यकता होती है । जीवनमें तो हंद्र है ही, किन्तु लक्ष्य तो निहेंद्रता है । जीवन विकासशील है । क्या कला जीवनसे अनपेक्ष्य ही रह सके ? ऐसी कला तो दंभको पोषण दे सकती है ।...

× × × × × × ता॰ २१-११-३५

.....में लिखना न छोहूँ, हो जो हो, —यह आप कहते हैं। आप ठीक हैं। लेकिन में अपने लिखनेको वैसा महत्त्व नहीं दे पाता। मैं नहीं लिखता, इससे साहित्यकी क्षति होती है, यह चिन्ता मुझे लगाये भी नहीं लगती। जब मुझमें वह भाव नहीं है, तब उसे ओहूँ क्यों है मैं उसे अपने ऊपर ओहकर बैठना नहीं चाहता। साहित्यिक विशिष्ट व्यक्ति में अपनेको एक क्षणके लिए भी नहीं समझना चाहता। ऐसा समझना अनिष्ट है। ऐसी समझ, मैं देख रहा हूँ, बहुत अंशमें आज हिन्दीके साहित्यको हीन बनाये हुए है। मानों जो साहित्यक है उसे कम आदमी होनेका अधिकार हो जाता है, अथवा कि वह उसी कारण अधिक आदमी है! इसलिए मैं उस तरहकी बातको अपने भीतर प्रथय देना

नहीं चाहता। पर, मैं तो देखता हूँ, मुझे अपने ही कारण लिखना नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब साहित्यका जिम्मा मेरे ऊपर नहीं है तब मेरी अपनी सुक्ति तो मेरा अपना ही काम है। और कब आत्मव्यक्तीकरण मुक्तिकी राहमें नहीं है?

X X X X ता॰ ३१-८-३६

...' राम-कथा' जैसी चीज़ें मैं लिखना विचारता हूँ। लेकिन देखता हूँ कि मेरी राह जैसी चाहिए खुली नहीं है। मैं सोचा करता हूँ कि जब मेरे साथ यह हाल है, तब नवीन लेखकेंकि कठिनाइयोंका तो क्या पूछना। मैं तो अब पुराना, स्वीकृत भी हो चला हूँ। जो नये हैं, उनके हाथों नवीनता तो और भी कठिनाईसे वे लोग स्वीकार करेंगे।.......

कठिनाइयाँ जीवनका Salt हैं पर उनको लेकर व्यक्तिमें complexes पैदा होने लगते हैं। वही गड़बड़ है। उनसे बचना 1.....

अब तुम्हारे सवाल, जो कभी शांत न होंगे। सवाल है ही इसलिए नहीं कि वह शांत होकर सो जाय। वह सिर्फ इसलिए है कि अगले सवालको जनम दे। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। वह दंभी नहीं तो मूढ़ है जो जताता है कि उसका प्रश्न हल हो गया। वह मुक्तावस्था है और मुक्तावस्था आदर्श है, अर्थात् वह एक ही साथ तर्कका आदि है और अंत है। तर्कके मध्यमें, और जीवनके मध्यमें, आदर्श-स्थितिका स्थान नहीं समझना चाहिए। इसलिए सवालका समाधान नहीं है, मात्र परिणित है। बाहरसे उसका मुख भीतरकी ओर फेरनेसे ऐसा परिणमन सहल होता है। इसलिए यह तो सिद्धान्त रूपसे मान लो कि सवालको फिर भीतरकी ओर मुझना होगा और हरेक उत्तर अपने आपमें स्वयं अन्ततः प्रश्नापेक्षी हो रहेगा। प्रश्नोत्तरद्वारा वस्तुतः हम परस्परको ही पावें; अधिककी अपक्षा न स्क्लें।

कला इत-प्रधान होती है कि हेतु-सून्य ?

मैं कहूँगा कि कलाकर अपनेमें देखे तो कला हेतु प्रधान क्यों, हेतुमय होती है। कलाकृतिके मूलमें मात्र न रहकर उसका हेतु तो उस कृतिके शारिके साथ अभिन रहता है। वह अणु-अणुमें व्याप्त है। कलाकारकी दृष्टिसे कभी कला हेतु हीन (अर्थात्, नियमहीन, प्रभाव-हीन) हो सकती है? और वह तो हेतु प्राण है। कलाकारके अस्तित्वका हेतु ही उसकी कलामें ध्वनित, चित्रित होता है।

लेकिन बाहरकी दृष्टिसे मैं उसे सहेतुक कैसे मानूँ १ इस माँति उसे सहेतुक मानना कलाकृति और कलाकारके बीचमें खाई खोदना जैसा है। मनुष्य और उसका धंघा, ये दो हो सकते हैं। पर मनुष्य और उसकी मनुष्यता (यानी, उसकी भावनाएँ) दो नहीं हैं। उसका व्यवसाय मनुष्यके साथ प्रयोजन-जन्य, मनुष्यता उसके साथ प्रकृति-गत है।

जहाँ मानव अपनी घनिष्ठतामें, अपनी निजतामें, प्रकाशित है, वहाँ उतनी ही कला है। जहाँ अपनेसे अलग रक्खे हुए हेतुओंकी राहसे वह चलता है, और हेतुओंके निर्देशपर रचता है, वहाँ उतनी ही कम कला है।

कलामें आत्म-दान है।

आत्मदान सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी नीति है, सबसे बड़ा उपकार है, और सबसे बड़ा सुधार है। अतः कला सुधार, उपकार, नीति और धर्म, सबसे अविरुद्ध है और सबसे अपरिबद्ध है। इस प्रकार कला सत्यकी साधनाका रूप है। वह परम श्रेय है।

कला तो निःश्रेयसकी साधिका ही है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ वह भ्रांत है। यह कहिए कि वहाँ कला ही नहीं है।

बात यह है कि मानवका ज्ञान अपने संबंधमें बेहद अध्रा है। वह अपनी ही भीतरी प्रेरणाओंको नहीं जानता। यह सही नहीं है कि वह प्रयोजनको ही सामने रखकर चलता या चल सकता है। हेतु उसके भीतर संदिल्छ है, inherent है। जिसको अहं विकृतज्ञानमें हेतु मान उठता है, उसके प्रति वह सकाम होता है। वह, इस तरह, हेतु होता ही नहीं। मनमानी लोगोंकी गरज उनके जीवनोंकी वास्तव हेतु नहीं हैं। इस दृष्टिसे हेतुवाद एक बड़ा भारी मायाजाल है। जो जितना महत्पुक्ष है वह उतनी ही दृदता और स्पष्टतासे जानता है कि व्यक्तिगत कारणसे कोई बड़ा ही कारण उसे चला रहा है। इतिहासके सब महापुक्ष इसके साक्षी हैं। और मैं कहता हूँ कि इस व्यक्तिगत हेतुकी भावनासे उपर उठनेपर ही सच्चे जीवनका आरंभ और सच्ची कलाका स्वजन होता है। हेतुवादी वह संसारी है जो सांसारिकतासे ऊँचा उठना नहीं चाहता।

( और तुम पूछते हो कि ) अगर कला Self-expression ही है तो फिर जीवनेस उसका दायित्व क्या है ! में तो आज कलाको Self-expression की परिभाषामें ही समझनेकी हजाज़त देना चाहता हूँ। यद्यपि इसमें (समझनेमें ) ख़तरा है फिर भी उसी प्रकारकी परिभाषा यथार्थताक अधिक निकट और अंततः अधिक उपयोगी है।

पर, फिर भी वह तिनक भी उच्छृंखल नहीं और अधिकसे अधिक दायित्वशील है। वह इसिलए कि जो हमाग भीतरी Self असली Self है वह बाहरी जगतके साथ अभेदात्मक है। इम असलमें विश्वके साथ एकात्म हैं। जितना अपनेको पायँगे उतना ही, अनिवार्य और सहज रूपमें, विश्वको पायँगे। इसिलए प्रत्येकका Self-expression, अगर वह अपने साथ सचा और जागरूक है, तो प्रेमात्मक ही हो सकता है, विदेशात्मक तो हो सकता ही नहीं। साधनामें जो आत्म-वंचना कर जाता है उसकी बात तो मैं करूँ क्या,—पर साधक व्यक्तिका Self-expression कभी अहितकर नहीं हो सकता, और आर्टिस्ट साधक है। असलमें साधक अनुभव करता है कि वासनाओं उसका सचा 'स्व' ही नहीं है और वह वासना-स्वको अनायास छोड़ता चलता है। वह अतिसहज भावसे दायित्वशीलताकी ओर बढ़ता है और साथ ही विनम्रताकी ओर बढ़ता है। इस भाँति साधक आर्टिस्टके लिए जरूरी हो जाता है कि वह इस बाहरकी कसीटीपर अपनी साधनाको कसता भी रहे—कि वह उच्छृंखल, अविनयशील, अहंमन्यतो तो नहीं हो रहा है। रोगकी जढ़ अहंमन्यता है और आर्टिस्ट अहंमन्यताका खोखलापन आरम्भसे ही देखता है।

कला बुद्धिप्रधान हो कि भावप्रधान ?

बलासे, कुछ भी हो। न्यकित्वमें बुद्धिका खाना कहाँ है और भावका कहाँ। शैं और जहाँ अपनी आत्माका है। दान है वहाँ बुद्धि अथवा भावको बच निकलनेकी जगह कहाँ है!

और इन प्रश्नोंको लंकर क्या कहूँ ! कितना भी कहते जाओ तस्व उतना ही गहन रहता है। सत्यकी पुकार तो है कि आदमी सब नाते, सब बन्धन, तोइ छूट पड़े।—तब कुछ समझ मिले तो मिल भी सकती है। अन्यथा सब हुया है।

अपनी ज़िंदगींके बारेमें क्या कहूँ ? क्या कुछ उसमें कहने लायक है ? अमी तो मुझे कुछ पता नहीं ।.....

मैथिलीशरणजीको में क्या मानता हूँ ! हिन्दी कवियों में आज मैं समझो उन्हींको मान पाता हूँ । श्रद्धाके नाते उन्हें ही, समक्षके नाते यों औरोंकी मी मान लेता हूँ ।

# कुछ पत्रोंके अश

१९-९-३६

...प्रोफेसरोंका अविश्वास में समझ सकता हूँ। पर दिलसे अहंकार निकास डालनेका तरीका ही यह है कि उसे हथेलीपर ले लिया जाय। जिसे निन्दासे डरना नहीं है, वह प्रशंसासे डरे ९ जो अपवादपर झलाते हैं, वे ही पर्यातसे अधिक संकुचित हो सकते हैं। पर वे दोनों एक रोग हैं—भीति और लालसा।...

ता॰ १९-२-३७

...जिसके प्रति मनमें प्रशंसा न हो उसके प्रति conscious द्यकाव रखना सबी नीति है। 'नीति'का मतलब पालिशी नहीं, कर्तव्य भी मैं लेता हूँ। क्योंकि आखिर तो आलेवनाकी जहमें अज्ञान ही है। इसीसे जवाहरलालजीकी आलोवना वैसी लिखी गई जैसी लिखी गई।...

...शरद समाजके प्रति निर्मम है, पर व्यक्तिके प्रति निर्मम क्यों न हुआ जा सके ! सबी निर्ममता मैं तो उसे जानूँ जो समाजके लिए व्यक्तिको तजे, समाजको ज्ञानके लिए, ज्ञानको तथ्यके लिए, और इस प्रकार अपने सब कुछको अखंड-सत्यके लिए।

'अभुमती गौतम' क्यों माई ? सीधी बात है कि माई इससे माई । उसमें tendency मेरे मनकी है। लेकिन एक बात है। आतम-त्याग एक वस्तु है, आतम-त्यागकी मावना बिल्कुल दूसरी वस्तु। जहाँ यह मावना प्रधान है वहाँ आदर्श-'वाद' है। और ध्यान रखना चाहिए कि आदर्श-'वाद' भी और वादोंकी तरह योथा होता है। 'वाद' नहीं चाहिए, स्वयं आदर्श चाहिए। आतम-त्यागकी एक doctrine एक Dogma बनाकर व्यक्ति सचमुच स्वार्थी होनेंमें मदद पाता है। तुम्हारी 'अश्रुमती गौतम,' मुझे प्रतीत होता है, आदर्शकी अपनी 'धारणा 'से चिपटी रही। आदर्शको ही पकहती तो उससे चिपट नहीं पाती। क्योंकि आदर्श, जितने बढ़ते हो, उतना ही स्वयं बढ़ते जाता है। इसलिए आदर्शकी ओर यात्रा करनेवाला व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, उसका स्वभाव खुलता ही जाता है। जब कि आदर्श-'वादी' व्यक्ति अपने 'स्व'के घेरको और मजबूत ही बनाता है। पर जैसे 'अ-रूप'की आराधना नहीं होती, आराधना सवयं अ-रूपको स्वरूप दे देती है, वैसे ही जाने-अनजाने

बुद्धि वादानुगामिनी होती है। और अश्वमती, मुझे बहुत खुशी है, किसी doctrine की नहीं, एक idea (गौतम-idea) की अनुगामिनी है। Idea सप्राण वस्तु है। उसकी रेखाएँ बँधी नहीं हैं इसीसे।

× × × ×

भाई द्रविडजी,

उपन्यासके बारेमें मेरी जो वृत्ति है वह वैज्ञानिक शायद न हो । पर मुझे तो वही उपलब्ध है। उसमें जिसे Characterization कहा जाता है, उसे लगभग बिल्कल भी स्थान नहीं है । मुझे उस शब्दके भावका पता नहीं मिला । इससे पात्रको सांगीपांग करनेकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। क्या एक पात्र अपने आपमें कुछ भी चीज़ है ! असली चीज़ मेरी निगाहमें पात्रोंका पारस्परिक संबंध है, न कि पात्र स्वयं । relationship । मुझे विचारणीय बात मालूम पढ़ती है, न कि persons । इससे सुबोधपर मैं अटकता नहीं । आपके सुझानेपर भी उसकी एकांगिता मुझे खटकती नहीं। व्यक्ति क्या एकांगीके अतिरिक्त सर्व-संपूर्ण हो भी सकता है ? असलमें सुबे।घका व्यक्तित्व ( अथवा कि किसी भी एकका व्यक्तित्व ) खींच उठाना भेरा लक्ष्य नहीं है। अमकके relations में किसी एकके relations क्या है, इसे दिखाते दिखाते यदि मैं कहीं भी आत्माके गहरे तलको जा छता हूँ तो यही मेरे लिए बहुत है। उपन्यासकारके नाते. इससे अधिक भेरा इष्ट भी नहीं है। असलमें मैं पका उपन्यासकार नहीं हूँ । शायद कुछ whims हैं। जिन्हें छोड़ना नहीं चाहता । कहा जा सकता है कि लिखता हूँ तो उन whims को ही निवाहने और पृष्ट करनेके लिए।

.....आपकी बात ठीक है। जीवनको जीते और बाँटते चलना चाहिए। इसी राहमें बहुत-कुछ आ जाता है।

सस्नेह—**जैनेन्द्र** 

 $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$ 

भाई द्रविडजी, २-९-३७

प्रश्नके बारेमें यही कि अज्ञेयकी स्थितिमें में थोड़ा सुधार सुझाना चाहूँगा। उनका वाक्य है— "The creation of an artist always arises from a state of unbalance......Etc."

यह वाक्य यों हो---

" An artist rises from the state of......Etc. "
सुधारके पक्षमें यह कारण उपास्थित है---

That the state of unbalance, itself, is not creative.

पर नहीं। ऊपरका लिखना व्यर्थ है। उसे कटा समझिए। अब मैं समझा कि मैं ग़लत समझा। प्रश्न आर्टिस्टका नहीं, आर्टिस्टके creations का है। पहले मैंने जाना कि artist के creation (जन्म) का सवाल है। खैर।

अब स्थितिको मैं यूँ समझता हूँ। कोइलेसे आग होती है। वह (आग) सदा कोइलेसे (लकडी आदिसे) होती है,—यह भी कह दीजिए। दोनोंमें झूठ बात कोई नहीं है। लेकिन यह कहनेसे आगकी प्रकृतिपर प्रकाश पहता है, सो नहीं। कोइला मलिन हो, आग सदा उज्ज्वल है।

आर्टिस्टका unbalance एक प्रकारका conditional antecedent है। पर आग जैसे कोइलेको क्षार कर देती है, वैसे ही creation unbalanceको मिटानेके लिए है। कोइला तो पत्थर है,—दियासलाई उसमें आग दिखाती है। creation के मामलेमें वह दियासलाई है क्या ? जो रवींद्रनाथने कहा वह उस creationकी आगमें दियासलाई-वाला तस्व समझा जाय। unbalance उसमें कोइला-रूपक तस्व है।.....

.....Unbalance is inherent, is implicit. No man is in perfect harmony, can ever be in complete unision, with his environs. All experience unbalance. But everybody is not an artist. So, unbalance does not lead to creation direct. It cannot. It is a principle of disintegration. What it does is to stimulate our senses and sharpen our seeking. It makes us miss balance and be acutely conscious of the want of it. It is only thus that it helps creation. It is Faith, working through doubt,

which creates. Doubts necessitate faith which, when born, devoures all of them and nourishes and flourishes on them. We ought not to confuse them both, though ever they are to be found close to each other.

Creation rises out of unbalance with a sure poise of

balance and grace.....

रवींद्रबाब्का कथन ठीक दिशामें है, यद्यपि उसमें content विशेष नहीं है।

मेरी निजकी स्थिति ऊपरके वाक्योंमें कुछ आ जाती है। असल्झें इन मामलोंमें objective approach से बचना चाहिए।

सस्तेइ---जैनेन्द्र

# टिप्पणियाँ

# १ साहित्य क्या है ?

इस लेखमें, साहित्यकी सृष्टिके मूलकी मनोविशानिक आवश्यकता बताकर, साहित्यके स्वरूपको समझाया गया है। साहित्यके आरम्भका मूल तत्त्व है 'स्व' की विश्वके साथ अभेद अनुभूति। 'अपने स्वयंका अतिक्रमण कर,' आत्मसमप्रणका पाठ शेष विश्वसे सीखकर, तथा अपने शुद्रत्वकी अनुभूतिसे ऋस्त होकर विराटताकी अनुभूति जगानेकी जो व्ययता मनुष्यमें है, उसीसे साहित्य उत्पन्न हुआ है। अतः साहित्य, और कुछ नहीं, इसी सत्योन्मुख प्रगतिशीलता और अनुभूतिशीलताकी अभिव्यक्ति है।

लेखक मानव-जीवनकी संभावना द्वित्वसे निर्मित विग्रह, संघर्ष और पुनः समझौतेम मानता है। वैज्ञानिक डार्विन इसीको परिस्थितिक अनुरूप बननेका (adaptation) उत्कान्ति-तस्व मानता है। मानव-जीवनकी इसी कर्म-शीलताको आत्मिक भूमिपर देखें तो, एककी अनेकमें और फिर उन अनेकोंकी मा किसी विराट् एकमें मिल जानेकी जो चाह है उसे ही साहित्यकी प्रेरणा मानना होगा। अतः साहित्य जीवनकी प्रश्रमयताका समाधान है,—जीवनका अमेदोन्मुख कमें है।

लेखककी भूमिकासे दो बातोंका पता चलता है। एक सजीव मुमुक्षुवृत्तिका जो ब्रह्मसूत्रकारके 'अयातो जिज्ञासा 'की तरह है। हर वस्तुको जाननेसे पहले 'क्यों ?' 'क्या ?' 'किसलिए ?' आदि प्रश्लोंका मनमें स्वभावतः उठना अपेक्षित है। दूसरी बात है विचार-स्वातंत्र्यमें अटूट विश्वास जिसके लिए रोम्याँ रोला महाशय उत्सुक रहते हैं। लेखक विचारोंको किसी भी प्रकार परिवद्ध या जबवादी बना हुआ नहीं देखना चाहता। उनके मतमें विचार-नैश्चित्य बुरा नहीं है पर विचारका स्थिर होकर बँध रहना तो उसके जीवनके लिए बाधक है।

साहित्यकी अनेक परिभाषाओं मेंसे जैनेन्द्रकी परिभाषाके साथ दो परिभाषायें तोलनीय हैं और वे यहाँ दी जाती हैं—' साहित्य जीवनकी समीक्षा है,' (—मैथ्यू आरनाल्ड ) मनुष्य जातिकी संचित ज्ञान-राशिका कोष साहित्य है,' (—आ > महावीरप्रसाद द्विवेदी )।

मनुष्यकी बुद्धिके साथ अहंकारके जागरणकी कथा सांख्यदर्शनमें बहुत अच्छी तरह रूपकद्वारा व्यक्त की गई है। सांख्यके अनुसार मुक्त पुरुष शुद्ध चित्पर स्थिर रहता है और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अचेतन, अन्धी और विर-नर्तनमयी। उस प्रकृतिकी छाया पहते ही, स्फटिकपात्रमें रक्तपुणच्छटाके समान, पुरुष-तत्त्व रंग जाता है और उसमें सर्चाईस तत्त्रोंकी उत्पत्ति होती है जिनमें बुद्धि और अहंकार प्रथम और प्रमुख हैं। विलियम जेम्स, वार्ड आदि आधुनिक मनोविज्ञानिकोंने भी मनुष्यकी चेतनाको स्व-चेतना (=Self consciousness) से उदय होते हुए माना है।

जैनेन्द्रके ' अवबीघ ' शब्दका उपयोग समझना होगा । बोघ अर्थात परि-ज्ञान, अवबीघ अर्थात् विशिष्ट प्रकारका ज्ञान ( =Conception ) ।

( 'अर्जुनमें 'प्रकाशित )

# २ विज्ञान और साहित्य

बुद्धिसे अधिक स्वाभाविक हार्दिकता है, यह निर्विवाद है। इसी आधारपर इस लेखों भक्तिका आरम्भ ज्ञानसे पहले हुआ, अर्थात् विज्ञानके मूलों भी साहित्य-प्रवृत्ति है यह दरसाया है।

वेदोंमें पाई जानेवाली इन्द्र-वर्षणादिक देवताओंकी प्रार्थनायें ऐसे ही आरोपण-मूलक वैयक्तिक देवताओंसे संबंध रखती थीं। मैक्समूलरने ऐसी प्राकृतिक देवताओंकी उत्पक्तिको आदिम मानविकासवादी प्रवृत्ति माना है। इसी संबंधमें प्रश्नोत्तर-विभागमें 'धर्मका आरम्भ क्या भयसे हुआ ?' 'निरा अबुद्धिवाद ' और 'राम-कथा ' पठनीय हैं। श्रद्धामूलक ज्ञानको यहाँ विभेदमूलक विज्ञानसे श्रष्ठतर माना गया है।

आत्मिनिष्ठ और परिनेष्ठ अथवा ज्ञाता और शेयका अन्तर अर्वाचीन पश्चिमी आलोचना एवं मनोविशान सभीमें बहुत जोर पकहता जा रहा है। जैनेन्द्र ऐसे विभक्तीकरणको श्रेयस्कर नहीं समझते। वे भोक्ता और भोग्य, ज्ञाता और शेय, कलाकार और आलोचक सबको एकाकार बना देखना चाहते हैं। उनका दृष्टिनिन्दु (=perspective) अतिशय विशाद-उदार उपनिषदींक पूर्णाल्पूर्णिमदम्से लगाकर गेस्टाल्टपंथी अमेरिकन मनोविश्वानिकोंके सामान्य तस्त्र तक एक ही अविभक्तता संपन्न होती देखनेका है। डा॰ जानसनके अनुसार कला और विशानका अन्तर Art is doing and Science is knowing (=कला कर्म है, विशान बोध) है। जैनेन्द्र साहित्यकी अनुभृतिशील रचनात्मकतापर जोर देते हुए, उसे विशानकी न्यवस्था-बद्धता और तजन्य जीवनसे विश्विक्ष होनेकी आशंकारे

अलग कर देते हैं। आजके विख्यात इटाल्यिन कला-समीक्षक बेनेडेट्टी कोन्सेने भी मानवकी परिज्ञान-प्राक्रियाको इसी तरहके दो क्षणों में अर्थात् अविधिनों में बॉटा है—एक तो कलात्मक, दूसरी तार्किक (=Moments of Pure Intuition and Moments of Pure Logic)। परन्तु अनुभृति—स्चकता अथवा कलात्मक अभिव्यक्तिको उसने हेगेलके समान सर्वश्रेष्ठ माना है। इसी मूलानुभृतिको गृलतीसे इन्दौरके साहित्य-सम्मेलनके साहित्य-परिषदीय भाषणमें अध्यापक पं॰ रामचन्द्र ग्रुक्तने 'प्रशात्मक' कहा है। पर यह विवाद यहाँ साहित्यके जिज्ञासु विद्यार्थीके लिए स्चनारूपमें छोडना ही पर्यात है।

विज्ञानकी प्राथमिक अवस्था कैसे श्रद्धामूलक थी, इसको स्पष्ट करनेवाले उदाहरणोंकी कमी नहीं है। पदार्थ-विज्ञानमें पहले अग्निको एक स्वतंत्र शक्ति मानते थे (—फ्राजोस्टीन-ध्योरी)। अरिस्टाटलकी शरीरशास्त्रसम्बन्धी धारणार्थे ऐसी ही रूपकात्मक थीं। मनोविज्ञानके प्रारम्भ-कालमें वृत्तियाँकी लहरियों (=Humours) को महत्त्व दिया जाता था। ज्योतिषविज्ञानमें भारतीय पद्धति तो अभी तक चित्रात्मक है। यहाँ तक कि व्याकरण जैसे व्यवस्था-बद्ध शास्त्रके लिए पाणिनिने शंकरके डमरूका आधार लेकर—'अ इ उ ऋ लू...'को सिद्ध किया।

श्रीर विज्ञानकी ऐसी ही दर्शनोन्मुख अन्तिम अवस्थाके लिए अत्याधुनिक पदार्थविज्ञानवेत्ताओंकी आस्तिकता, माँशियाँ वर्गसाँकी 'Master and Mind' पुस्तक, डॉ॰ जेम्सकी 'चेतना-प्रवाह 'की मान्यता, डीन आइंगका 'परमात्मा और खगोलशास्त्री'ग्रंथ, आइन्स्टाइनके सापेक्षतावादका रहस्यात्मक आधार आदि आदि उदाहरण काफी होंगे।

इस लेखकी कहानीनुमा शैली ध्यान देने योग्य है। ('अर्जुन 'में )

# ३ साहित्य और समाज

संखे साहित्य-सृष्टाका अपने वातावरणके प्रति एवं समाजके प्रति भविष्यदृष्टा तथा दूरदर्शी रूपसे संबंध होता है और उसी कारण उसे समाजके हाथों जो उपेक्षाका कष्ट-प्रसाद भुगतना पहता है, उसीको फक्षीरके रूपकद्वारा इस लेखमें बताया है। इसी शालीन वृत्तिके विरोधमें समाजकी मान्यताओंको स्वीकृत मानकर, जो चाहिए वह माल बाजार-दरमें ला रखनेवाले बानिया साहित्यिककी सामाजिक प्रशंसांसे तौला गया है। तात्पर्य, विकनेवाले और टिकनेवाले साहित्यकी अन्तर-रेखा स्पष्ट की गई है और बताया गया है कि किव बाउनिंगने जैसे मानव-जीवनका उद्देश 'रजकणसे असीमकी प्राप्तिकी ओर' (=From Man's dust to God's eternity) बताया है वैसे ही लेखकको भी न केवल 'जहन्तुमेर आगुने बाशिया हांशी पुष्पेर हांशी ' (—काज़ी नज़कल इस्लाम) अपितु, 'असंख्य बंधन माझार, लिभन मुक्तिर स्वाद ' (—कवींद्र रवींद्र) जैसी वृक्ति बनाकर, अभेद-संपन्नताकी ओर बढ़ना चाहिए।

लेखकों के जीवन-काल्में उपेक्षाके उदाहरण अनन्त हैं। अधिकांश रूसी साहित्यिक निर्वासित हुए, सुप्रसिद्ध फ्रेंच व्यंग-लेखक वाल्टेयरकी यही हालत हुई, अँग्रेज महाकवि शेले अपनी निर्भीक मतावलीके लिए देश देश मारे मारे फिरे। कोमलमना कीट्स तो ऐसी आलोचनाके कारण मर गये। डिकेन्सने अपना उपन्यास सेतीस पौंडपर बेचा था और गोल्डास्मिथने अपना पहला उपन्यास सत्ताईस सिक्कोंके लिए। शोपनहारको पचास पौंड पारिश्रमिक अपने लेखोंपर मिला था। नित्तोकी प्रसिद्ध किताब 'जरशुष्ट्रने कहा 'की सिर्फ चालीस प्रतियाँ छपीं, सो मी नहीं बिकीं। तभी तो उसने अपनी अन्तिम किताबकी मूमिकामें लिखा— 'मुझे पता है, शायद, मुझे समझनेवाले, मेरे मरनेके बाद जनमेंगे।' और हुआ भी ऐसा ही। अभी इधर विश्व-विख्यात साहित्यिकों बहुतोंको स्वाधीनचेता होनेहीके कारण जेलवास, देशनिकाला आदि न जाने क्या क्या भोगना पढ़ा। भारतमें भी अब जिन्हें सर्वमान्य माना जाता है वे आजीवन दारिद्यमें रहकर स्वर्गवासी हुए। ऐसे उदाहरण कम नहीं। सबसे ताज़ा उदाहरण स्व॰ प्रेमचंदजी ही हैं।

जैनेन्द्रने एक बार चर्चीमें कहा था कि अपराधीको रामायण, संभ्रान्तको खूनीके बयान, सुखासीनको करण-कथा पढ़ना अच्छा लगता है। महादेवीन अपनी 'रिस्म' की भूमिकामें अपने दुःख-वादका मूल ऐसी ही विषमतामें बताया है। हमें हमारे अभावोंका निरूपण करनेवाला साहित्य रुचता है, यह बात मनोविज्ञानिक दृष्टिसे एक हदतक ठीक है; परन्तु, सामाजिक दृष्टिसे कुछ लोग जब समाजके व्यंगोंको अपना पंथ बना लेते हैं, तो वहाँ मानना होगा कि उत्कट विद्रोह भी उत्कट मोहका ही लक्षण होता है। अप्टन सिक्लियरका 'मैमन आर्ट' या अन्य उम्रतावादी लेखकोंका सुधाराग्रह या क्रांति-प्रेम उस

समाजके प्रति उनकी कृपावलंगिताकी कमजोरीको ही दरसाता है। जैनेन्द्र कहते हैं कि परार्थ भी निर्मोही बनकर करना होगा, उसमें अपरोक्ष भी स्वमोह न हो। अधिकांश जोशीले समाज-सुधारकोंमें निर्मोह नहीं पाया जाता। गाँधीजी भी हसी निःस्वार्थ निष्कामताके अनन्य समर्थक हैं।

जैनेन्द्र आजके हिंदी साहित्यमें,—उपन्यासोंमें, कथानककी प्रधानता और मानसिक सुक्ष्मताओंके प्रकटीकरणका अभाव तथा काव्यमें असंयम एवं नदोबाजीकी ओर धुकाव आदि दोष चीन्हते हैं जो सचमुचमें महत्त्वशाली हैं।
(विश्वमित्रमें प्र०)

# ४ कला क्या है ?

यह लेख ' जल्दीमें ' शीर्षक से ' विशाल भारत ' में छपा था। इस लेखके सार-वाक्य पृष्ठ २७ पर इटैलिक्समें दिये हैं। लेख इतना स्पष्ट है कि टिप्पणीकी कोई आवश्यकता नहीं।

Art is to be felt, not to be dealt with (कला अनुभव-गम्य है, स्पर्शगम्य नहीं) यही तन्त्र लेखकी आत्मा है। बा॰ श्याममुंद्रदासके लिलत-कला विषयक लेखमें अंग्रेज समीक्षक इड्सनके अनुरूप कलाकी जिस सौन्द्रयोपासनाका संकेत है वही यहाँ भी लिखत है। इसी संदर्भमें जिज्ञासु पाठक टालस्टायकी 'What is Art' (=कला क्या?), क्लाईव बेलकी 'Art' (=कला) और किज़न्स और कार्लिंग बुडकी 'Philosophy of Beauty' (=सौन्दर्य-दर्शन) पुस्तकींको एवं पत्रांशोंमें मेरे साथ जैनेन्द्रजीके इस विषयके योदेन्से विवादको अवश्य देख लें।

जैनेन्द्र स्वयं कलाकार हैं और उनकी कलममें कला इस तरह पैठी है कि उनके लिए कला क्या, ऐसा कोई भी तटस्थ सवाल, अलग बुद्धिद्वारा प्राप्य-रूपमें, संभव ही नहीं। वे तो कलाको आत्माकी एक भाव-छटा मानते हैं।

इस लेखकी मुक्त और कलात्मक शैलीकी विशेषतार्थे स्पष्ट हैं।

# ५ किसके लिए लिखें?

'विशाल भारत' में 'कस्मै देवाय!' शीर्षक लेखमें पं॰ बनारसीदास चतुर्वेदीने दिख्त जनताके लिए साहित्य लिखनेकी ओर विशेष अंगुलि-निर्देश किया था। उसी प्रश्नको लेकर जैनेन्द्रने 'इंस' में उपर्युक्त लेख लिखा था। 'किसके लिए लिखें?' इस प्रश्नका उत्तर 'कलाके लिए कला-वादियों'की तरह 'स्वान्तः सुखाय 'और प्रोपगेंडिस्टोंकी तरह 'केवल जनतार्थाय 'न देकर जैनन्द्र एकांगीनता और पश्च सत्यके गड्देरों बचे हैं। उनका उत्तर है—लिखना सत्यके लिए अर्थात् परमात्म-तस्वके लिए है। इसी संदर्भमें १० २९३ परका पत्रांश पठनीय है, जहाँ वे लिखते हैं—'लिखते रहना तो मुझे अपने खातिर भी नहीं छोबना है।' इसी संदर्भमें हालमें प्रकाशित 'विशाल भारत'के साहित्यंक्कमें 'साहित्य और राजनीति 'संबंधी चर्चीमें जैनेन्द्रका पत्र पठनीय है। उसमें जलोदरकी उपमा देकर रुग्ण और स्वस्थ साहित्यका भेद सुंदरतासे बताया है।

यहाँ भी लेखकी पुकार सत्योनमुख एकस्वरता और समताके लिए अन्याहत और स्पष्ट है। जैनेन्द्र नकारात्मक अथवा ध्वंसवादी (=Nihilistic) प्रदृत्तियों-का तीव विरोध करते हैं। वे ऐसी सब विधि-निषेध-शृंखलामयताको जीवन-विरोधिनी समझते हैं। 'शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदार्शिनः' की गीतावाली उक्त दृत्तिको जैनेन्द्र अंगीकरणके योग्य मानते हैं। वही दृत्ति लक्ष्य तक पहुँचेगी, और कुछ भी नहीं। आत्माके उस विशुद्ध प्रेम-विस्तारकी राहमें बाधारूप जितने भी विभेद खड़े किये हैं वे सब अहंकारजन्य हैं और अहंकार अहं-प्राप्तिकी साधनाका सबसे दुर्घट शत्रु है।

# ६ साहित्यकी सचाई

यह भाषण १९३६ में नागपुरभें अ॰ भा॰ हिं॰ सा॰ सम्मेलनके साथ साथ किये गये साहित्य-परिषद्के अधिवेशनमें दिया गया था।

अतिशालीन आत्म-निवेदनसे गुरू करके आगे वैज्ञानिक बुद्धिकी अपूर्णता और वन्ध्यापनकी चर्चा हुई है। विज्ञान पहले 'ॲटम 'को अन्तिम विभाग मानता या जिसके अनुसार डंमाक्रेटीज वगैरह यूनानी दार्शनिक 'एटामिस्ट ' कहलाते थे। फिर विज्ञानकी गांकी 'मालिक्यूल' (=परमाणु) पर आकर रुकी। अब तो विज्ञान अनगिनत 'इलेक्ट्रोन्स 'पर विश्वास करने लगा है। नतीजा यह होगा कि बुद्धि तीक्ष्णातितीक्ष्ण होती जायगी, विश्व कॅट-छॅट जायगा, और हाय कुछ न लगेगा। क्योंकि 'इलेक्ट्रोन्स 'की भी सत्ता उनके वेगमय सहकार (=Velocity and Conglomeration) में है। (पृ० ३८)

यह बौद्धिक भेद मार्क्स और बरट्रन्ड रसल जैसे जडवादी (=materialists) लोगोंने अंतिम तस्व प्रकृति (=matter) को सिद्ध करनेके लिए माना है। व्यक्तित्व-पंथी मनोविज्ञानिक भी अब मन और कर्मके अलग अलग विभाग बना देनेमें विश्वास नहीं करते। अंततः आज, जैसे अथतः आदि दिन भी, सभी विज्ञान मानवको एक संदिलष्ट इकाई (=one whole) मानते हैं। (पृ०३९)

रूसमें बोल्डोविक क्रान्तिक बाद समस्त साहित्य-कला-क्षेत्रमें चाहा गया कि उसके प्रचारोपयोगी अंशको ही जीवित रहने दिया जाय और वाकीको दागके समान काल-स्तरपरसे मिटा दिया जाय। न जाने कितनी मूर्तिया, सुंदर चर्च और महल तोब-फोइ डाले गये, यहाँ तक कि कई विचार स्वातंत्र्यके उन्नायक साहित्यकारोंको देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। ट्राटस्की, शोलेखाफ, टिनिरनाफ आदि उन्हींमें हैं। यह एकांगिताका लक्षण है। यह नौबत अनिष्ट है। इधर अपने यहाँ भी कुछ लोग ऐसे ही मतबादको पकड़ते दीखते हैं। पर वे भूलते हैं कि वे मतप्रचार चोहे करें, परन्तु औरोंपर प्रहार करना, सहारे अधिक, उनका उद्दिष्ट नहीं हो सकता। प्रहार जिनका उदेश तक हो, वे भ्रात हैं। निषेध कभी भी सिद्धि नहीं। (ए० ४१) यहीं क्लाईव बेलका एक वाक्य याद आता है कि 'यदि समाज कल।कारपर कोई सबसे बढ़ा उपकार कर सकता है तो वह है उसे अकेल छोड़ देना।

क्राईस्टके बारमें कथा है कि मेग्डलीन नामकी स्त्रीकी दुश्चरित्रताके प्रति घृणा और क्रोधके मारे एक वार बहुत-से लोग उसे पत्थरों से मार डालनेकी उतारू हो गये थे। ये ईसाके मक्त थे। उस समय ईसाने उनकी भीड़की ओर मुखातिक होकर कहा कि तुममें से जिसने जन्ममें एक पाप भी न किया हो वह अवश्य इसे पत्थर मारनेका अधिकारी है। फिर किसीकी हिम्मत न हुई कि पत्थर फेंके। ईसाने मेग्डलीनको अपने यहाँ रक्खा और उसे पवित्रात्मा संत बनाया।

गाँधीजीने मद्रासमें वेश्याओं के सम्मुख जो भाषण दिया था वह अतिशय हृदयद्रावक है। (देखिए 'नवजीवन'की फाईलें)। बुद्ध और मुजाताकी कथा प्रसिद्ध ही है। जैनेन्द्रकी अश्लील साहित्यके संबंधमें यह विचार-स्थिति बहुत मननीय है। इमर्सनने भी एक जगह कहा है,—Hatred Hate.

# ७ साहित्य और साधना

२३ अप्रैल १९३५ को इन्दौरमें अ॰ मा॰ हिं॰ सा॰ सम्मेलनान्तर्गत

साहित्य-परिषदमें जैनेन्द्रजीने जो भाषण दिया था, उसके ये कुछ अंश हैं। प्रेसमें बराबर रिपोर्ट न छपनेसे इन दो पृष्ठोंमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं।

इस भाषणमें बतलाया गया है कि साहित्यिकका पंडित होना आवश्यक बात नहीं है। क्या जोने वह उचित भी न हो। हिन्दीके कई संत-किवयोंको लिखना-पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। कबीर और सूर संप्रदायके सभी किव ऐसे थे जो भजन रचते और गांते थे। वे किवता ' लिखा' नहीं करते थे, ' कहा ' करते थे।

' Poets open new windows in the soul ' ( = किव आस्मामें नये वातायन खोल देते हैं ) सैम्युएल बटलरकी यह उक्ति इसी संदर्भमें पढ़ी जाय। साथ ही 'हिन्दीमें सजीव साहित्यकी आवश्यकता' शीर्षक श्री 'अशेय'की अपील ( 'विशाल भारत' ) और जैनेन्द्रका उसपर नोट भी पढ़ा जाय।

## ८ लेखकके प्रति

यह संदेश बचोंके पत्र 'पीयूष ' के लिए लिखा गया था।

# ९ संपादकके प्रति

इस चिडीकी विचार-प्रवर्तकता और 'स्याद्वाद 'मय तर्क-पद्धति महस्वपूर्ण है। ('विद्या 'में प्रकाशित )

# १० आलोचकके प्रति

मैं इसे जैनेन्द्रजीके सर्वोत्तम लेखोंमें गिनता हूँ। यह बहुत सुलझी हुई और कमबद्ध सफाई है। उनके ' सुनीता ' उपन्यासपर भिन्न भिन्न व्यक्तिओंद्वारा जो तरह तरहकी आलोचनायें हुई थीं उनको, संक्षेपमें, उनके सोपक्ष महस्वानुसार उत्तर देनेका प्रयत्न किया गया है।

बुद्धिद्वारा जीवनके आह्वादको ग्रहण करनेकी जो मानवी श्रमता है वह, जहाँ मनुष्य मुमुश्च न रहकर वादी और शानाग्रही होने लगता है, वहीं कम हो जाती है। इसीको लेखक जैनेन्द्रजीने अपने सामने रक्खा है। बौदोंकी तरह स्वामी रामने एक जगह कहा है—whosoever grasps loses यही तत्त्व इस पुस्तकसे शलक रहा है। इस लेखकी तीसरी बात शानकी अपेक्षा- इति (=Relativity) है।

रविषाबूकी 'घरे बाहिरे ' और ' सुनीता ' का जो संतुलन जैनेन्द्रजीने

किया है उससे पाठक सब अंबों में सहमत न भी हो सकें, तो भी, उपन्यासकारसें क्या अभीप्सित है इस बारेमें पाठकको उनसे मत-भेद नहीं हो सकता ।

ऑस्कर वाइल्डने झूउसे आतंकित करनेके मोहमें अपने 'मृषाका हास' (Decay of Lying) नामक निवंधमें कहा है—'यदि उपन्यासकार समझता है कि उसके पात्र जीवनसे लिये गये हैं तो यह गर्वकी नहीं प्रत्युत हार्मकी बात है।' रवीन्द्रनाथने अपने 'साहित्य' नामक निवन्ध-संग्रहके 'ऐतिहासिक उपन्यास' शीर्षक लेखमें सत्य और कल्पनाका कहाँ तक मिश्रण उपयुक्त है, इसपर चर्चा की है। यह सब पृ० ५० के साथ साथ पढ़ा जाय।

जहाँ 'क्या लिखूँ !' समस्याका जिक्क है, वहाँ विलियम जेम्सके मनोविज्ञान-शास्त्रमें 'स्व-पर-समस्या' नामक अध्यायका आरम्भ याद आता है। साथ ही यह कहना होगा कि जैनेन्द्रजीका विज्ञानको पूर्णतः ऑब्जेक्टिव माननेका दावा सब वैज्ञानिकाँके लिए न्यायोचित नहीं है।

एक जगह ' माया 'का प्रयोग आया है। शंकरके समान जर्भन दार्शनिक फिच्छेने भी यही कहा था कि 'ससीमका असीमानुबोध सदैव सीमाबद ही होगा, क्योंकि ज्ञान हमारी सीमा है।' वैसे ही जैनेन्द्रजीसे कहा जा सकता है कि श्रदा भी हमारी उसी प्रकारकी सीमा हो सकती है। परंतु वे निष्ठाको छद्म नहीं समझते, क्योंकि उनके मतमें वह हार्दिक निर्भान्ततापर निर्भर है।

अन्तमें आलोचकके लिए दी हुई नर्म नसीहत बड़ी उपयोगी वस्तु है। ('हंस'में प्रकाशित)

# ११ जीवन और साहित्य

२१ मार्च १९३६ की सायंकालको लाहोरमें राष्ट्रभाषा-प्रचारक संघके अन्तर्गत लाजपतराय हालमें दिया गया भाषण ।

'सत्य अन्तिम नहीं है '(पृ॰ ६५)। लेनिनने भी एक जगह कहा है— 'Nothing is final '। यहाँ जैनेन्द्र जो सदा जीवन और साहित्यका लक्ष्य सत्योन्मुखता बताते हैं, वे उसको 'अन्तिम नहीं ' कहकर विरोधाभासमें उत्तरते जान पहते हैं। परन्तु उनका मूल-तत्त्व 'सत्य अपेक्षाकृत है, यह समझने-पर विरोधाभास नहीं रहता।

मुकरातके संबंधमें यूनानकी एक जोगिनने कह दिया था कि वही यूनानका

सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है। जब यूनानियोंने जाकर यही बात सुकरातसे पूछी तब उसने जवाब दिया 'मैं इतना ही ज्ञानी हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता, क्योंकि और लोग तो यह भी नहीं जानते कि वे नहीं जानते ।' इस ज्ञानकी सीमाका ध्यान प्रत्येक ज्ञानीको रहना चाहिए। न्यूटनने आजीवन अविश्रांत अन्वेषणके अंतमें यही कहा कि 'मैं तो ज्ञान-सागरकी वेलाके कुछ थोड़ेसे वालुक्षण और सीपियाँ ही बटोर पाया हूँ। 'उमर खय्यामकी एक स्वाईका एक चरण है—'मालूमम शुद हेच कि मालूमम न शुद '।

(पृ॰ ६८) जर्मन महाकिन गेटेका भी यही कहना है कि 'क्रांतियाँ ज़बरदस्त भाव-प्रवगताके आधारपर जनमती और जीती हैं।' शोपेनहारका 'The world is my idea' वाक्य प्रसिद्ध ही है। ('इंस'में प्रकाशित)

# १२ हिन्दी और हिन्दुस्तान

यह जून १९३७ में सुहृद-संघ मुजफ्फरपुरके वार्षिकोत्सवके अवसरपर साहित्य-परिषदके सभापति-पदसे दिया गया भाषण है। इसकी एक विशेषता तो यह है कि जैनेन्द्रका शायद यह पहला ही लिखा हुआ भाषण है, दूसरी यह कि इसमें सुहम दार्शनिकता ही नहीं स्थूल राष्ट्रीपयोगिता भी है।

( पृ॰ ७३ ) ' प्रेम मूक होता है ' यह महात्मा गाँधीका प्रसिद्ध वचन है । रोम्याँ रोलाँकी ' I will not rest ' पुस्तकमें साहित्य और राजनीतिकी परस्परोपक्षाशीलताका अत्यंत सुंदर विवेचन आया है । आवेश भावनाकी न्यूनताका परिणाम-स्वरूप है यह तथ्य शायद पाठकको नया लगे; पंतु वास्तवमें ' आवेश 'का अर्थ क्षणिक छलकती हुई उन्मत्त भाव-प्रवणता है, उत्कटता नहीं । वैसे ही 'न्यूनता 'का अर्थ यहाँ गहराईकी कमी है ।

( पृ० ७५ ) टालस्टायकी ' वार एण्ड पीस ' पुस्तकमें यही बात आती है कि शान्तिकी चर्चाका महत्त्व युद्ध-प्रसंगहींमें है । जैथे आत्माके अमरत्वपर गीताका संदेश कुरुक्षेत्रके मध्यमें ही दिया गया ।

(१०८३) ' आसक्तिमें संकीर्णता' इसपर गीतांजिका एक अंश याद आता है जिसमें यह पंक्ति है, ''दीपक क्यों बुझ गया! मैंने ही तो उसे अपने अंचलमें बंद करके सँमालना चाहा था! नदी क्यों सूख गई! मैंने ही तो उसके बाँध बाँधे थे!'—आदि। खीन्द्रनाथका भी विश्वास यही है कि साहित्य पूर्ण- भिदंते ' आनंदरूपम् अमृतम्'की ओर अग्रसर हो रहा है। ( देखिए 'साहित्य') ( पृ॰ ८२ ) व्यया-विसर्जन=वेदना-दान। यथा—

' मोमकी प्रतिमापर अनजान, वेदनाका क्यों छाया-दान '
— महादेवी वर्मा ('रिश्म ')

बिलगाव, यथा--

' मोरी बिलग बिलग बिलगाई हो...' — कबीर

( पृ० ८३ ) द्वित्व, यानी 'हाँ' और 'ना' दोनों का निषेष जैनेन्द्र कभी नहीं करना चाहते । यदि 'हाँ ' और 'ना ' दोनों तजकर कोई अपने ही गर्वमें सना, यह कहे कि जो मैं कहूँ वही अन्तिम है, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता । जैसे बौद्ध शून्यवादियोंका तर्फ परमात्माक संबंधमें अर्थहीन नकारान्तमें समाप्त हुआ । लक्ष्यहीन स्याद्वाद् भी ऐसी ही निरर्थक स्थितिपर जाकर टकरा सकता है ।

( १० ८४ ) नीत्रो और शोपेनहारका साहित्य साथ साथ पर्दे था हिटलस्की आत्मकथा ( My Struggle ) और गोकींका उपन्यास ' माँ ' साथ साथ पर्दे, तो शक्ति-पूजा और उनके प्रति विद्रोहके दर्शन स्पष्ट हो सकते हैं।

( पृष्ट ८४ ) बहुत लोग भारतीय अथवा दर्शन-प्रधान साहित्यको इतबलोंका अस्प्रप्राण निर्वीर्य साहित्य कहकर आरोप करते हैं और कहते हैं कि छटपटा देनेवाल बुलंद, गरम साहित्यमें बलके दर्शन होते हैं। परन्तु बल ही अन्तिम नहीं है, उसके साथ करुणा भी चाहिए। निर्दय बल दयनीय है।

## १३ प्रेमचंदजीकी कला

लेख अत्यंत स्पष्ट है। अलोचनांस अधिक इसमें उपन्यासकी आत्मापर विचार है। यहाँ यह कह देना उपयुक्त होगा कि प्रो॰ जनार्दन झा दिज' द्वारा लिखित पुस्तक 'प्रेमचंदकी उपन्यास-कला 'में बाह्य रूपकी ही अधिक एवं आत्माकी कम विवेचना हुई है। प्रेमचंदकी कहानियोंक अनुवाद भारतकी प्रायः सभी भाषाओं में, तथा रूसी और जापानी भाषाओं तकमें, हुए हैं। मास्को युनिवार्सिटीके हिन्दी अध्यापक प्रो॰ ए॰ बॅरोनिखांबका 'द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 'में लेख देखिए। प्रेमचंद-स्मृति-अंकमें जैनेन्द्रका 'प्रेमचंदः, मैंने क्या जाना और पाया' लेख मननीय है। (भारत-सन् १९३० में प्र०)

# १४ नेहरू और उनकी कहानी

इसमें पुस्तककी आलोचना कम और व्यक्तित्वकी अधिक है। घटनावली

तो निरी खबरेंग्की तालिका है, परन्तु आत्मगाथा, उससे अधिक, आत्माकी कहानी होती है।

(पृ० १०८) नीत्रो, जो जन्मभर शोपेनहारका कट्टर विरोधी या, मरण समय यह कह गया कि 'शोपेनहार भला आदमी या।' वैसे ही ईसाका क्र्सपर अन्तिम बचन था 'पिता क्षमस्व, ते न जानन्ति'।

आरंभमें नेहरूजीके बचपनकी यादगारोंका काश्मीरी सीन्दर्य मूल पुस्तकमेंसे ही पढ़नेकी चीज़ है। आगे समाज-सुधारकोंका जहाँ जिक है (१० १११) वहाँ मालवीयजी, लाला लजपतराय, और कुछ अंशोंमें मोतीलालजीकी ओर भी निर्देश हैं।

पं॰ मोतिलाल समाजवादी नहीं थे। वे प्रजातंत्रवादी स्वराज्य पार्टीके पक्षमें थे। परन्तु जबाहरलाल समाजवादी अर्थात् रूसी-स्वराज्य चाहते हैं। यहाँ सम्यताके स्वराज्यपर महात्माजीका विशेष कटाक्ष है जो कि चाहते हैं सवाँशतः भारतीय स्वराज्य। भीइकी मनोवृत्ति (नीत्शेने जिसे Herd-morality और Crowd-Hysteria कहकर व्यंग कसे थे) जिसकी आवश्यकतासे अधिक पूजा रूसी राजनीतिमें पाई जाती है, उसका पृ० ११५ पर चित्रण बहुत स्वाभाविक हैं।—शेक्सिपयरके 'कॉरियालेनस' और 'ज्यूलियस सीज़र' नामक नाटकोंमें भीइ-मनोवृत्ति (mob-psychology) के ऐसे ही क्षण-क्षण-परिवर्तित पहछुओंपर बहुत मजेदार चित्रण किया गया है।

ए॰ ११६ परके अंग्रेजी वाक्यका अनुवाद—' जहाँ गाँधीमें महत् पूर्णता है वहाँ जवाहरलालको एक दिव्य दुखांत पात्र समाझए। चाहो तो गाँधीको मानवोपीर कह लो, पर जवाहर तो अंतरतः मानव—सर्वयैव मानव है। ऐसा मानव कि हम सहम जाय।'

लेखमें जहाँ जहाँ 'वासना', 'रोमान्त', 'असंलग्नताका अभाव' आदि शब्द आये हैं वहाँ उनका अर्थ आत्मलग्न व्यामोहसे हैं। 'वे स्वयं' और 'व्यक्तित्व' दोनोंमें अंतर समझना चाहिए। व्यक्तित्व वह, जो अभिमतोंसे ऊपर उठकर अंतर-सत्यकी एकताका प्रतिनिधि हो।

( ५० ११७ ) शिवाजी, लेनिन, कृष्ण, नेपोलियन, ईसा, गाँधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रम्से भेक्डोनाल्ड, गोकीं, इटलर, मुसोलिनी, स्टैलिन, डोलोरस पेंशनेरिया आदि महान् व्यक्ति गरीबीमें जन्में, क्ष्ट्रीमें पले । किन्तु जवाहरलालको तो पिताकी मृत्युपर न जाने कितने लाख रुपयोंका बीमा ही मिला ।

(ए० २२१) जवाहरके हृदयकी समाई तो इसीसे झलकती है कि पुस्तकर्में एक जगह लिखा है I am a misfit everywhere and at home nowhere | इसी वाक्यको लेकर मराठी पत्र 'प्रतिभाके 'जनवरी १९३७ ई॰ के विशेषांकर्मे प्रकाशित श्री॰ के॰ श्रीरसागरकी नेहरू-चरित्रकी आलोचना काफी मार्मिक और जैनेन्द्रके लेखके साथ साथ पढ़ने लायक है ।

जवाहरलालके लौकिक व्यवहारमें यद्यीप आजकी बौद्धिक अमीरी (=Intellectual Aristocracy) व्यक्त हुए बिना नहीं रहती, तो भी उनके 'इन दी ट्रेन' (माडर्न रिव्यू) जैसे छोट छोटे लेखों में अथवा 'आत्म-चरित 'के 'देहरा जेलमें ' 'धर्म ' 'गाँधी एक विरोधामास 'आदि सुंदर प्रकरणों में उनकी साहित्यिक और कलात्मक (जैनेन्द्रके दार्शनिक अर्थमें ) आत्माके खूब खुलकर दर्शन होते हैं।

('सैनिक'में प्रकाशित, कई पत्रोंमें उद्धृत, और मराठी गुजरातीमें अनुवादित)

# १५ आप क्या करते हैं ?

यह जैनेन्द्रका एक टिपिकल (खास ढंगका) लेख है। इसमें हास्यकी पुटके साथ सुकरातके जैसे संवादद्वारा स्वयं बुद्धूकी भूमिका लेकर दुनियाका बुद्धू-पन दरसाया गया है, एवं व्यवहृत नीतिके तत्त्वपर व्यंग किया गया है। लिलिपटकी यात्रा लिखनेवाले स्विपटने जिस प्रकार राज्यपद्धितकी आलोचना की थी, वैसे ही इस लेखमें कर्म-मीमांसा व्यंजित की गई है। बात वही है जो गीताके निष्काम-कर्भमें है, पर दुनियवी उपयोगिताके मृत्यकी कचाई और मनमानेपनको किस मज़ेसे अप्रमाणित किया गया है, साथ ही स्थूल समाज-समस्याओंको सूक्ष्म दर्शनके शासनसे कैसे देखा गया है, यह भी दर्शनीय है। (भारतमें प्र०)

# १६ कहानी नहीं

यह जैनेन्द्रका सबसे मज़ेदार मनोविश्लेषणात्मक निरीक्षण है। मानवताका जो अन्तर्तन्तु सबमें समन्याप्त है वह 'बुईवॉं' दिलसे भी, चोह वह कितनी ही कोशिश क्यों न कर, कैसे हटाये नहीं हटता, इसे बड़ी घरेलू और बहती हुई संवादात्मक रीलीमें दरसाया गया है। इस लेखकी उर्दू-मिश्रित हिन्दुस्तानी मार्केकी है।

भिलमंगोंका सवाल जेलोंसे नहीं हट सकता। वह तो एक ही चीज़से हट सकता है और वह है विश्वत्यापी सहृदय मानवताका ध्यान। इसी कहानीनुमा लेखके सिलसिलेमें जैनेन्द्रकी 'साधुका हठ 'कहानी भी पढ़नी चाहिए। (भारतमें प्र॰)

#### १७ राम-कथा

इ.टी ऐहिक मान्यताओंपर जो व्यंग-पुट-सहित समीक्षण जैनेन्द्रने किये हैं उनमें 'राम-कथा 'अपना विशेष मनोविज्ञानिक महत्त्व रखती है। इसमें भी वही तर्क-पांडित्यका निषेध है और शैशव-श्रद्धाको महत्त्व दिया गया है।

पृ० १४४ पर जो पश्चिमी लोक-वाक्य निर्देशित है, उसीका भाव कार्ल मार्क्सके 'धर्म गुलामोंको अपनी पराधीनता भुलानेवाली अफीम है,' इस वाक्यमें पाया जाता है और इसीको कॉ० मानवेन्द्रनाथ राय 'इन्डिपेन्डेन्ट इण्डिया 'के कालमोंमें कैसी निष्ठाके साथ दुहराया करते हैं!

राम-नामकी महिमा तो है ही, परन्तु श्रद्धांक बल्पर ज्यादा जार दिया गया है। जैतेन्द्रका जान-बृझकर पांडित्यंसे भागना स्पष्ट है। वे प्रेमद्वारा ही ज्ञान-प्राप्तिको मानते हैं। ('हंस' में प्र॰)

### १८ जरूरी भेदाभेद

यह कहानीनुमा लेख आदर्श और व्यवहारकी परस्पर विसंगतिपर वहा ही सुंदर और मार्मिक व्यंग बन पड़ा है। जैनेन्द्रकी समाजविषयक समिक्षाओं में इसे सर्वेश्चम मानता हूँ। इसमें सकरण हास्य है, जो साहित्यकारकी सफलताकी अंतिम कसीटी समिक्षए। इससे इठात् वाल्टेअरके मर्म व्यंगकी, साथ ही जीकी सचाईकी, याद हो आती है।

समाज-वाद कैसे अपने आपमें असंभव है और अधार्भिक होकर नहीं जी सकता, यही तत्त्व इस लेखमें अभिप्रेत हैं।

नीत्रोने एक जगह कहा है—'Whom do I hate most among all the rabble of to-day? The socialist, who undermines the working man's instincts, who destroys

his satisfaction with his insignificant existence, who makes him envious and teaches him revenge.'

इतनी कठोरता अनुपयुक्त है सही फिर भी इस लेखसे एच. जी. वेल्सके 'साम्यवाद-आलोचन'की अवस्य याद आ जाती है।

'अमेद' में जैनेन्द्रजीका व्यक्तित्व पूर्ण रूपसे प्रकाशित होता है। 'कल्याण' मासिकने सिर्फ यही अंश और 'भारत' ने इसके बाकी दोनों अंश 'विश्वमित्र' से उद्भुत करके छोप थे। मुमुक्षुकी प्रारंभिक अवस्थापर छान्दोग्योपनिषद्में प्रजापित और इंद्रका आत्मज्ञान-विषयक संवाद जिस प्रकार जागति, स्वप्न, और सुषुप्ति आदि अवस्थाओंका उल्लेख करता है उसी प्रकारका कुछ संकेत इस रात्रि-अनुभवमें संनिहित है। 'धारे धीर उत्तर श्वितिजसे ओ वसंत रजनी' या 'ओ विभावरी' (—श्रीमती महादेवी वर्मा एम्० ए०) या श्री भैयिलीशरणजीकी 'सो मेरे आश्वासन सो, मेरे अंचल-धन सो ' (—'यशोधरा') या श्री सरोजनी नायहूकी 'एक लोरी,' (...a little, lovely dream—cradle song ) अथवा श्री तांवेके मराठी 'अंगाई गीत' के जैसा कुछ आनंद इस परिच्छेदमें आता है।

पृ० १६४ परकी अस्मितासे 'तृत् करता तृ भया, मुझमें रही न हूँ 'यह कबीरकी उक्ति याद आती है।

# १९ उपयोगिता

इस निबंधें में जैनेन्द्रजीने साधारण मनुष्यका, दुनियादारीमें फॅसे हुए व्यव-हार-कुशल कहलानेवाले आदमीका, जो निकट-प्रश्न रहता है कि ' इससे क्या लाम ?' 'क्या फायदा ?' उसका जवाब देनेकी कोशिश की है और बताया है कि प्राय: एक बात हिसाबी मानेमें उपयोगी न कही जाय, किन्तु फिर भी उसपर विश्वका सद्भाव टिका है। यही सार सत्य अपनी कथात्मक शैलीमें बचपनकी कहानीसे प्रारम्भ करके समझाया है।

पृ० १७३ पर 'ईश्वर ही है ' वाली बातसे गालिबका दोर याद आता है—

> 'न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुसको होनेने, न होता मैं तो क्या होता?'

यह जैनेन्द्रकी तर्क करनेकी हमेशाकी पद्धति है कि वे एक वस्तुको उसके बढ़े जातीय इत्त (=Species) में देखेंग और फिर उसे उससे बढ़े कुत्तमें और यह श्रेणी (=series) गणित-शास्त्रके ००के......समान अनंत तक पहुँचा देंगे। वे प्रत्येक लौकिक मान्यता-धारणा और मूल्यके आगे एक महत्-तत्त्व अवश्य देख लेते हैं। और उस आकाशवत् अति गृह, चारों ओरसे मुक्त बृहत्तम महत्-तत्त्वका प्रार्थी इस लौकिक तथ्यको बतलाते हैं। वह महत्-तत्त्व वास्तवमें सत्य-भाव है परंतु प्रत्यक्षमें वह बहुत कम पाया जाता है। वास्तवके वायवीकरण (=Rarification) की इसी तरहकी तर्क-प्रणालीका आश्रय वैशिषक पंथके नैयायिक 'घटाकाश—महाकाश' आदि कहकर लिया करते थे। रिक्तनने भी अपने 'अन्दू दी लास्ट 'में, मिल इत्यादि तत्कालीन अर्थशास्त्रियोंक मनुष्यको 'जरूरतींका गहर दिखानेक प्रयत्नपर खासा व्यंग लिखा है।

(पृ. १८७) नीत्थेने जिसे कूप-मंडूक-दृष्टिकोण (=Frog-perspective) कहकर पुकारा है वैसा ही हास्यास्पद प्रयत्न कुछेक अँग्रेज कवियोंने राष्ट्राभिमानी गीत लिखते हुए किया है। 'सोर्ल्जर' कवितामें कविने यहाँतक कह डाला है 'English Sky, English air!' अत्याधुनिक राजकिव रडयर्ड किपलिंगने भी अपनी 'रिसेशनल' कवितामें 'We the favourite children of God, कहकर और ईसाके महात्मापनको पक्षपातरांजित बताकर उसे अपमानित किया है।

ज्यामिति-द्वारा परमात्मा सिद्ध करनेकी प्लेटोकी शैली भी अपनाई गई है। ज्यामितिसे गूढ़-तत्त्व पर्याप्त रूपमें ग्राह्म और स्पष्ट हे।कर सामने आ जाता है। ('इंसमें' प्र०)

#### २० व्यवसायका सत्य

इस लेखेंभे काफी व्यावहारिक और बहुत कम दार्शनिक बनकर बात ग्रुरू की गई है। बर्नर्ड शॉने जैसे अपने 'इण्टेलीजण्ट बुइमन्स गाइड टू सोशालिज़म 'में कहा है 'What is called saving is only making bargains for the future' (Page 6) उसी तरह रुपयेकी गतिशीलतापर यहाँ विचार किया गया है। इन्वेस्टमेण्टका असल अर्थ और फार्मूलाबद्ध अर्थ-शास्त्रका उससे विरोध रिकनकी याद दिला देता है। शोलोखाफकी नई नाविल 'Virgin

Soil Upturned 'जिसने पढ़ी हो वही जान सकता है कि सिर्फ शासन-द्वारा-नियंत्रित ' सोशलाईज़ेशन 'अथवा संयुक्त कृषि रूसमें भी सर्वोद्यतः सफल नहीं है। जरूरत अर्थ-नीतिमें भी स्पिरिटके सुधार होनेकी है।

# २१ दूर और पास

यह अपने दंगका एक मनेरिम तत्त्व-प्रतिपादन है। इसमें कल्पनाका माहात्म्य वर्णित है। साथ ही तटस्थता और सम्मानके अन्तरके साथ कैसे निकटता रक्खी जा सकती है, इसपर विचार है। खलील जिज्ञानके 'प्रॉफेट' पुस्तकमें विवाहपर एक गद्य काव्य है उसका एक अंश यहाँ तुलनाके लिए दिया जा सकता है—

' एक दूसरेको प्यार करो, पर प्यारका कोई करार न बनाओ ।

4 तुम्हारी आत्माओंके दुकूलमें प्यार एक हिलोर लेता समुन्दर बना रहे ।

' एक दूसरेका प्याला भर दो पर एक ही प्यालेसे न पियो ।

' अपनी अपनी रोटीमेंसे एक दूसरेको दो, पर उसी रोटीमेंसे मत लाओ।

' साथ साथ नाची, गाओ, खुशी मनाओ, पर तो भी तुममेंसे हर एक अकेला रहे।

'—उसी तरह जैसे बीणाके तार अकेले हैं तो भी उनमेंसे एक ही रागिनी

निकलती है।

भावना और कस्पनाके समुचित सामंजस्यके अभावमें ही आज दुनियामें इतनी वेदना और गलतफहमी फैली हुई है। हर हालतमें ठीक 'प्रपोर्शन ' ख्यालमें रखनेकी जरूरत है।

# २२ निरा अ-बुद्धिवाद

यह लेख जैनेन्द्रजीके दर्शनकी कुंजी है। ' ग्रुतुरमुर्ग-नीति '—ॲंप्रेजीमें तो कहावत पड़ गई है ' आस्ट्रिच पालिसी। '

समस्त विश्वासको शंकित माननेसे मनुष्य किसी नतीजेपर नहीं पहुँच सकता। यही बात मुत्रीके उदाहरणसे लक्षित है। पश्चिमी दर्शनमें सुविख्यात शंकावादी डेविड ह्यूमने इसी प्रकार तर्कद्वारा सभी मान्यताओंको खोखला कर डाला था।

हर्बर्ट स्पेन्सर, शोपेनहार, और उपनिषत्कार इसी प्रकार अश्रयवादी थे। उनके मतसे साध्य चाहे प्राप्य हो या अप्राप्य, मानवकी निरंतर कर्मशीलतार्मे बाघा नहीं आनी चाहिए।

मैकडूगल आदि आधुनिक मनोविज्ञानिकोंने भी भयको आदिम मानवकी

प्रथम मूल-वृत्ति माना है और जो डरले डरनेका प्रयत्न करते हैं वे निश्चय डरले बचना चाहते हैं।

( पृ॰ २१८ ) श्रद्धाका अर्थ अंघ मोह नहीं है । विशुद्ध श्रद्धा निर्मीक होती है । ऐसे ही मीरा कहती थी ' संतन ढिग बैठ बैठ, लोकलाज स्रोई...। '

मौतके संबंधमें 'चढ़ा मन्सूर शूलीपर पुकारा इश्कवाजोंको, यहाँ जिस जिसमें हिम्मत हो वही खम ठोककर आये 'किंवा रवीद्रनाथका मरण जे दिन आसे दुवारे, की दिव उहारे 'या कबीरका 'मरण रे तुंहुं मम श्याम समान ' अथवा उमर खब्यामका फर्राशे-अज़लका रूपक, या मैथिलीशरणजीकी 'यशोधरा'का 'मरण सुंदर बन आया री, शरण मेरे मन भाया री या श्रीमती महादेवी वर्माका 'ओ जीवनके अंतिम पाहुन ' या 'एक भारतीय आत्मा 'का 'अरी ओ दो जीवनकी मेल 'आदि याद हो आते हैं।

' वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि ग्रह्माति नराऽपराणि ' गीताके इसी अमर संदेशको हँसते हँसते कहते हुए कन्हाई दत्तका वज़न फॉसीके तख्तेपर बढ़ गया था। यह सब श्रद्धाका फल है। लखके अन्तमें मेरे द्वारा पूछा हुआ प्रदन लेखके दृष्टिकोणको और भी स्पष्ट कर देता है। ('इंस' में प्र•)

## २३ प्रगति क्या ?

लखनऊमें कांग्रेसके साथ साथ 'प्रोग्नेसिव राईटर्स' या प्रगतिशील-लेखक-संघकी ओरसे एक जलसा हुआ था। उसके द्वारा प्रगतिशीलताके संबंधमें जो गलत धारणायें हम अपने राष्ट्र-जीवनमें पोस रहे हैं उनका विरोध जैनेन्द्रने अपने भाषणों किया था। वही विचार यहाँ लिखित हैं।

( पृ॰ २२५ ) बोज़ान्ववे जैसे आधुनिक आदर्श-वादी तार्किक (=Idealistic Logicians) 'न' कारका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते।

कैंटने देश और कालको मनुष्यकी बौद्धिक इयत्तायें, शतें या (catagories of understanding) माना या जिनसे परिज्ञान-सामग्री छन कर आती है और भाव-रूप पकड़ती जाती है। हमारा ज्ञान देश-काल-सीमाओंसे स्वतंत्र नहीं है। किन्तु इसीसे इमें अपनेको स्वतंत्र सत्ताधिकारी नहीं मानना चाहिए, जैनेन्द्रका यह तर्क 'कॉम्ट ' जैसे स्वीकारवादी (=Positivist) और 'ह्यूम ' जैसे शंकावादीने नहीं माना या। पर वह कथा बारीक है और बहुत है। विशेष

जिज्ञासु ए॰ अलेक्जेडरकी 'Time, Space and Deity' (कार्ट, आकाश और देवता ) पुस्तक पढें !

देश-शलके माप-दंडोंसे अलिप्त, मात्र आकाशकी, अलग कोई शून्य-सत्ता है, ऐसा बौद्ध मानते थे। परंतु सामान्य मनुष्य न यह समझ पाता है न प्रतीत कर सकता है।

डायो।नंसस नामक ग्रीक दार्शनिक जीवन के कर एक पीपेके अंदर औधा मुँह करके बैठता या । वैसे ही ग्रीक-दर्शनमें दो विचार धारायें चली थीं । एक ओर परमेनाईडस और उसके शिष्य थे जो कहते थे " सब स्थिर है, सब स्थिर है।" दूसरी तरफ हेराक्लाईटसके शिष्य थे जो कहते थे " सब परिवर्तन-शील है, सब परिवर्तनशील है।" ऐसे ही 'गतिके शिकार' यानी गत्यंघ बौद्धों में शून्यवादी भी थे जो कहते थे, 'क्षाणिकम्, क्षणिकम्, सर्वम् क्षाणिकम् ।

(पृष् २२९) कार्ल मार्क्सने हेगेलके ' डायलेक्टिक्स ' शब्दमें एतिहासिक विशेषण जोड़कर अपना एक नया ऐतिहासिक भौतिकवाद ( =Historical materialism ) पैदा किया था। जैनेन्द्र उसके विरुद्ध एक अभौतिक किंतु चिर-प्रस्तुत ऐतिहासिक शृंखलाको लक्षित कर रहे हैं।

(ए० २३०) गणितके उद हरणसे ग्रीक स्थिरतावादी दार्शनिक 'ज़ीनो ' के बहुत विचित्र तर्ककी याद आ गई। वह कहता है कि, 'समझिए, कोई तीर यहाँसे फैंका गया। वह प्रत्येक क्षण देशके प्रत्येक अणुभे स्थिर रहेगा,—यह खंडशः देखनेसे पता चलता है; इसलिए, तीर चलता है। नहीं।''गति भ्रम है,' इस तस्वपर ज़ीनो अपने गुलत एकान्तवादकी वजहसे पहुँचा था।

सारांश, प्रगति-विचारमें जैनेन्द्र, नकारात्मक पद्धति, एकान्तवाद तथा अतीतको भुला देनेकी नीति गुलत समझते हैं। ('इंस 'में प्र•)

#### २४ मानवका सत्य

इस लेखसे श्रीसुमित्रानंदन पंतकी सर्वोत्तम कविता 'परिवर्तन' की याद आ जाती है। टेनीसनकी पंक्ति Men may come and men may go, but I go on for ever 'और रोलीकी 'बादल' ('cloud') किवतामें 'I change, but never die' का भी भावार्थ इसी प्रकार है। मनोविज्ञानने भी मनकी दो मूल वृत्तियाँ मानी हैं; एक संप्राहक, दूसरी रचना-शील। संग्राहक वृत्तियोंका संचय जहाँ विद्यमान् चेतनाके तल-पृष्ठमें गया कि वह मिटता हुआ जान पहता है। पर वास्तवमें मिटता कुछ भी नहीं।

बक्तेंन एक जगह लिखा है कि हम जुलूसको सबसे अच्छी तरह तभी देख सकते हैं जब हम उसमेंके कोई न होकर उससे अलग एक ही। यह पृथक् तटस्थतां प्रत्येक विचारकको अपेक्षित है।

यूनानी दार्शनिकोंमें ऑस्टिटलिक अवसानके बाद दो पंथ चल गये; एक थे स्टाईक दूसरे, सायरेनिक। स्टाईक थे निराशावादी और सायरेनीक कट्टर पिनत्रतावादी। 'स्टाईक रेजियेशन' (Stoic Resignation) का अर्थ हुआ जगत्से मुँह मोइ लेना, जैनियोंमें कर्मास्रवका निर्जरा-प्रयोग भी कुछ ऐसा ही है। (माधुरीमें प्र०)

२५ सत्य, शिव, सुन्दर

पं॰ रामचन्द्र ग्रुक्कने इस पदका जन्म ॲरिस्टाटलसे बताया है। रवीन्द्रनाथके पिता देवेन्द्रनाथ इसे ब्रह्मसमाजी ध्येय बनाकर संस्कृत-रूपमें भारतमें लाये। फिर तो बंगलाकी छ।यासे हिन्दीमें भी इसकी ध्रम मच गई।

(ए॰ २४६) यही आदर्श जो महा-वाक्योंका बताया है महान् मनुष्योंके जीवनका भी होता है। विकटर ह्यूगोने कहा है 'to appear yielding, yet to be unapproachable is greatness' या बर्नार्ड शॉन एक जगह कहा है, "Greatness is but a sensation of littleness"। स्वामी रामने भी परमात्माकी एक विलक्षण परिभाषा दी है 'To be active in inaction is God'।

संज्ञा और भावमें अन्तर इतना ही है, कि एक भानके और दूसरा ज्ञानके अर्थमें आता है। Notion और Conception इन प्रायः समानार्थी शब्दोंको केकर पश्चात्य दर्शनमें लॉक और बर्ह्नेके बीचमें बहुत बहा विवाद चल गया था।

' तात्कालिक शिव-वादी और सुन्दर-वादी ' वे हैं जो आज युद्ध इष्ट है, तो उसीका समर्थन करनेवाले अथवा आज एक पद्धति सुंदर मानी जाती है तो उसीपर पन्न रंगनेवाले यथा अँग्रेजी पत्रोंमें फैशनसंबंधी स्तंमोंके लेखक।

१० २५१ पर दिया हुआ विश्ववयापी क्रिया-प्रतिक्रियात्मक सिद्धान्त (बौद्धोंका 'प्रतीत्य—समुत्पाद') निम्निश्खित रूपमें प्रतिफलित पाया जाता है—-

स्थापत्य — यूनानी नम्र मृर्तियाँ, रोमन परिवेष्टित मूर्तियाँ या महावीर और बुद्ध-कालकी इशी प्रकारकी दिगंबर और सवसन मूर्तियाँ।

वास्तु—वेस्ट मिनिस्टर ॲब और आजकी अमेरिकन शैलीकी इमारतें। उपयोगिताकी सौन्दर्यपर विजय। सगीत-साहित्य-रीतिकालकी प्रतिक्रियामें भूषण, और कबीरकी प्रति-क्रियामें विद्यापित । पक्के गानेकी प्रतिक्रियामें मुस्लिम-प्रभाव-लांक्कित ख्याल-दुमरीकी संस्थायें ।

दर्शन-संस्कृति - स्टॉईक और सायरेनिक, चार्बाक और वेदान्त दर्शनमें परस्परावलीवत ऐतिहासिक कम।

समाज-नीति —वर्वरसे सम्य । अब अति-सम्यकी Back to Nature की पुकार । रूसमें स्वच्छंदताविरोधी कानून । अमेरिकाकी नैतिक दशा ।

राजनीति—प्रजातंत्रकी आवाजसे, लोक कान्तिसे, किसी कामवेल, नेपो-लियन, स्टैलिन, हिटलर या अन्य तानाशाहका जन्म। साम्राज्यवादमेंस पुनः स्वातंत्र्यकी ओर पुकार। यथा—आयर्लेंडका स्वातंत्र्य युद्ध, स्पेन, और वर्तमान भारतवर्ष। ('इस' में प्र०)

### २६ वसंत आया-आओ।

वैसे जैनेन्द्रजीने गद्यकाव्य बहुत ही कम लिखे हैं। इसे उनके विचार प्रवाहकी दिशाका एक निदर्शक समझकर दिया गया है। इसमें प्रकृतिसे मानवका सौहाई-ग्रहण,—एक प्रकृत्व पूर्णताकी प्राप्ति, अभिव्यक्त है। इस प्रकारका भाव-स्वप्न, जो 'जरूरी भेदाभेद 'के 'अभेद 'में भी है और लाजबाव है। इसकी शैलीमें अवस्य कुछ खलील ज़िब्रानका मज़ा आता है। मगर इसे लेखकने खलील पढ़नेके बहुत पहले लिखा था।

# २७ नारीके प्रति

इस गद्य-काव्यकी भूमिका समझना पहले जरूरी है। एक सत्यका सिपाही असत्के साथ (वह वासना हो, विद्रेष हो, अन्याय हो या अनृत हो) लड़ाई टानने जा रहा है। उसकी पत्नी जो माता भी है, रो रही है, चरण पकड़कर उसे रोक रही है। उसे डर है कि कहीं वह (पुरुष) असत्की लड़ाई में ही न खप जाय। पर पुरुष उसे उसी 'हतो वा प्राप्ट्यिस स्वर्गम् 'जैसी विजयाह्नाद-प्राप्तिका आदेश देता है। इसी तरहका कुछ भाव, जिसमें कर्तव्य प्रधान हो और व्यक्तिगत भ्रेम गौण बताया जाय, 'परख' के अन्तमें और 'परदेसी 'में है। नारीको मातृत्वकी चेतना मिलनेपर, यानी पुरुषद्वारा उसे अपनी सार्थकताका

प्रतीक पुत्र प्राप्त होनेपर, निरर्थक होनेका अवकाश ही कहाँ बचा रहता है,— यह दरसाया गया है। 'King of England never dies' इस प्रकारसे श्वतीका सुहाग पतिके चले जानेसे या मर जानेसे नहीं टूटता। यही अखंड-साँभाग्य 'सुनीता' में श्रीकान्तके लाहोर चले जानेपर जागरित हुआ था। यही बात उनकी 'क्या हो ?' कहानीमें बढ़ी मार्मिकतासे विशद हुई है, अर्थात् पुरुषका प्रेम संकुचित या स्वत्व-सीमित नहीं होना चाहिए।

यहाँ मुझे एंटन चेखोवकी 'डार्लिंग' कहानीपर टालस्टायकी टिप्पणी जो 'कला क्या !' पुस्तकमें हैं, याद आती हैं। प्रो॰ वा॰ म॰ जोशीके दार्शनिक उपन्यास 'सुशीलेचा देव' में नारीपर इसी प्रकारका प्रबुद्ध विचार प्राधित हैं। (चित्रपटमें प्र०)

## प्रक्रोत्तर और पत्राका

प्रश्नोत्तरों और पत्रांशोंपर अब लिखनेको स्थलाभाव है। सिर्फ इतना कह देना चाइता हूँ कि अधिकांश प्रश्न मेरे पूछे हुए हैं और कुछ श्री 'रंजन ' जीके हैं। पत्राशोंमें श्री द्रविड बी. एस-सी. को भेजे हुए दो पत्रोंके अंश हैं। बाकी मेरे हैं। मैं चाइता हूँ कि जैनेन्द्रजीके पत्रोंकी अलगसे एक दूसरी किताब निकले। मेरी सभी हिन्दी-साहित्यिकों और साहित्य-प्रेमियोंसे विनय है कि जिन जिनके पास जैनेन्द्रजीके साहित्यक या वैचारिक दृष्टिसे मृह्यवान पत्र हों, उन्हें मेरे पास ' माधव कोंलेज, उजीन ' के पतेपर भेज दें। असलमें तो जैनेन्द्र ही क्यों, सभी महान् चिन्तक-साहित्यकोंके पत्र-संग्रहोंकी ज़रूरत है। इस दिशामें जो भी प्रयत्न हों, आवश्यकीय हैं।



# संदर्भ-सूची

|                              |                  | . 10                        |                                         |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| श्री                         | <b>१</b> २       | ७   अपरिमेय                 |                                         |
| श्री प्रेमचन्द               | 91               |                             |                                         |
| अ                            |                  | अपूर्णता                    | २६०                                     |
| अकल्पनीय                     | २४९              |                             | 190                                     |
| अखिल ( Macrosm )             |                  |                             | २८₹                                     |
| भलंडता, खंड खंडमें—          | <b>२८</b> १      |                             | <b>२१</b> १                             |
| अखंड सत्य                    | २६८              | 1                           | १६२                                     |
| अचल                          | २९७              | 2.50                        | ¥, १0                                   |
| अच्छा और बुरा                | २३६              |                             | २६०                                     |
| अच्छा आर बरा                 | २७४              | \$                          | रइ४                                     |
| अच्छे दुरेके लिमिटस् ( Limit | t <b>s</b> ) ২৩५ | अर्थर्नाति                  |                                         |
| अणु ( Microsm )              | ₹८, २८१          | अल्पस्थायी                  | १६९                                     |
| अति मानव                     | ६२               | अलाम, आयहपूर्ण संबद्धमं—    | २६०                                     |
| अध्यात्म                     | १९९              | अलिप्तता                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| अनात्मकी सेवा                | ۷۰۰              | अवकाश                       | रहद्                                    |
| अनासक्तिका अधिकार            | <b>२६७</b>       |                             | २२६                                     |
| अनिवेचनीय                    | २४९              | अवबोध-वृद्धि                |                                         |
| अनुबंध                       | •                | अवास्तव                     | <b>(9</b>                               |
| भनुभूति, विराटकी——           | २७७              | अवास्तव कला                 | २९१                                     |
| अनुभूति संचय                 | 8                | अन्यवसाय                    | <b>१९५, १९७</b>                         |
| भागाति गरीन के क             | १०,२२७           | अविवेकका वातंक              | 98                                      |
| भनुरक्ति और विशक्ति          | १७७              | <b>अ</b> श् <sub>िलता</sub> | A\$                                     |
| भनेक्य और वैषम्य, मिच्या-    | ३०               | अश्लील साहित्य              |                                         |
| मनंत और सांत                 | 200              | अश्रमती गौतम                | <b>२६६</b>                              |
| अनंत जीवन                    | २२७              | यसत्                        | २९७                                     |
| यनंत शून्य                   | 88               | असत्य                       | ₹ <b>४७</b>                             |
| अपना-पराया                   | 33               | 4                           | २९₹                                     |
| अपमानव                       |                  | असली <b>सेल्फ</b> ( self )  | ર <b>૧૬</b>                             |
| भपरिग्रह                     |                  | अस्तित्व, सीमित—            | ₹₹                                      |
| <b>अ</b> परिमित              | २८१              | <b>अस्मिता</b>              | १६४                                     |
| and And College              |                  | <b>मस्वीकृति</b>            |                                         |
|                              |                  |                             | १४५                                     |

# 

| असाभारण                                 | ६३               | <b>आत्मार्पण ही आत्मोपल</b> न्य | ५२           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>असाहि</b> त्यिक                      | <b>२६</b> १      | आत्म <del>ैप</del> य            | ६, २१०       |
| <b>अ</b> सीम                            | २१               | आत्मोद्योगका अभाव               | ષ્ટ          |
| असंलग्नता                               | २०६              | भादशैवाद                        | २९७          |
| असंस्कारीय अहंकारीय दुद्धि              | २०६              | आनंदहीन साधना और साधनाही        |              |
| अहम्                                    | १८४              | आनंद                            | 348          |
| महम्-कृत धारणा                          | १८५              | माबजेनिटन (objective) नि        |              |
| अहम्-चक                                 | १८६, २७२         | आबजेक्टिव-इज्म (objective i     |              |
| अहम्-शून्य                              | ४१               | आर्ट ( Art ) और रोटी            | ξo           |
| बहंकार                                  | र, २९६           | आर्ट फॉर आर्टस् सेक ( Art fo    | r            |
| <b>अहि</b> सा                           | ४८               | Art's sake)                     | -<br>१०२,१०४ |
| अक्षर-शब्द-वाक्य                        | ५६               | आटे फॉर गांडस सेन ( Art fo      |              |
| मद्यात और अहेय                          | २८४              | god's sake )                    | १०२,१०४      |
| अज्ञानता                                | १६३              | आर्टिस्ट                        | २९६          |
| अवेथता                                  | २०८              | अलोचना                          | १,९७         |
| अ <b>बे</b> यता-वादि                    | <b>२१</b> ४      | आलोचना, कोलेजीय विद्वानींकी     |              |
| आ                                       |                  | आलोचनामें दूरीका महत्त्व        | <b>९</b> ७   |
| <b>अका</b> श                            | २२६              | आलोचना-सच्ची कैसी हो?           | Ę٧           |
| आग्रह, धारदार                           | 48               | आलोच <b>क</b>                   | <b>२</b> ३   |
| आग्रह, सत्य                             | २९               | आसक्ति                          | ४२,८३        |
| <b>मा</b> ज और कल                       | ક <i>ં</i> છે ફે |                                 | 292          |
| <b>आत्म</b> चरित्र-आदर्श <b>कैसे</b> हो | ? ११७            | आइरण अविनय                      | २०६          |
| नात्मनिवेदन                             | ₹६, ८९, २९३      | आँख और दिली दिमाग               | १३७          |
| <b>आ</b> त्मनियमन—अय्थार्थं—            | २५३              | इ, ई                            |              |
| <b>नात्म</b> लाभोन्मुख पुरुषार्थ        | ८५               | इज्म ( lsm )                    | ४१           |
| <b>भात्म</b> विसर्जन                    | 80               | इतिहास                          | 86           |
| <b>भारम</b> समर्पण                      | 3                | इनर्जी (Energy)                 | १९४          |
| <b>आ</b> त्मस्वामित्व                   | १७९              | इन्डिस्टिनटिबिलिटी ऑफ मॅटर      |              |
| भात्महत्या                              | २८३              | ( Indestructibility o           | F            |
| <b>मात्मा</b> और परमात्मा               | २८५              | montton \                       | <b>२</b> ≹९  |
| आत्मा, अंतर—                            | १८६              |                                 | -            |
| आत्माका केन्द्र-विन्दु                  | १८६              | <b>इन्</b> व्हेस्टमेन्ट         | १८९          |
| आत्मा, सिचदानन्द                        | २५               | इन्सानियत                       | ₹ છ          |
|                                         |                  |                                 |              |

#### 

|                                   | 1        |                               | m. 40-      |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|
| इष्ट अनिष्ट शिव सुन्दर            | २४८      | कमैवेष्टित और कमेंसृष्टा मानव | र४५:        |
| इस्लामी और फारसी साहित्य          | २८०      | कर्मांकर्मविवेद्ध             | ₹₹          |
| ईश-महिमा                          | ९०       | <b>क</b> ल्पना                | २०₹         |
| ईश्वर                             | ४६,२६६   | कल्पना और भावना               | २०८         |
| <b>ईश्वरामिमुख</b>                | ११       | कल्पनाकी लचक                  | २०४         |
| ईसा                               | १८,६५    | <del>ৰ</del> ভা               | <b>२</b> २  |
| उ                                 |          | कला और जीवन                   | २९१         |
| उपयोगिता                          | १७७      | कला और नीति                   | २५₹         |
| उपयोगिताकी उपयोगिता               | १८७,१८८  | <b>क</b> लाकार और परमात्मा    | १०३         |
| 来                                 |          | कलाकारका हेतु "               | २९४         |
| ऋषि-बाक्य                         | २४५      | कलात्मक चेतना                 | २ <b>९२</b> |
| प, पे                             |          | कला, परिभाषा                  | २५          |
| एक                                | १६६      | कलामें आत्मदान है             | २९५         |
| एकत्व अनुभृति                     | 24       | कवि                           | ¥0          |
| एकस्वरता                          | 8        | कस्मै देवाय                   | २८          |
| एकानामिक्स ( Economics )          | ११२      | <del>क</del> हानी             | ४७, १३७     |
| एसोसिएशन ( Association )          | ) १६४    | कहानीका टेक्निक               | २७३         |
| ऐक्य <b>ब</b> ∖ध                  | ५२       | नहानी क्यों लिखते हैं ?       | २७३         |
| ऐहिक, अपारलीकिक                   | 240      | कहानी-रूसी और फ्रेंच          | २७४         |
| ऐंद्रि <b>यक</b> ता               | २६०      | काम और अर्थ                   | २८०         |
| <b>अं</b>                         |          | काम्प्लेक्सस ( Complexes )    | २९४         |
| अंग्रेजीका परावलंबित्वका त्याग    | ଓଓ       | नाल और देश                    | २२५         |
| अंग्रेजीका मोह                    | હદ્      | काल और प्रदेशकी रेखा          | १०६         |
| अंग्रेजीद्वारा विलगाव उत्पन्न होन | T ७६     | कां ञेस                       | ११३         |
| अंत:संबंध                         | 512      | कोढ़ी                         | १४१         |
| अंधता, कट्टर ( Dogma )            | <b>ર</b> | कालाहल                        | २२३         |
| <b>有</b>                          |          | बौशिक, विश्वंभरनाथ            | ९५          |
| कबीर                              | ९२       | क्राईस्ट ( christ )           | Aś          |
| कथावाचक                           | १४५      | ग                             |             |
| कमाई, सच्ची-                      | २८७      | र्गत                          | २२५         |
| कर्तव्य                           | १६७      | गतिशील                        | <b>१</b> ४  |
| कमें                              | १२३      | गबन                           | 99          |
|                                   |          |                               |             |

| गर्वस्कीत शक्ति        | २४                      | जवाहरलाल्की बुद्धिका फेर                 | ११५         |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|
| गरीबी अमीरी            | ₹१                      | जबाहरलालके हृदयकी सञ्चाई                 | <b>१</b> २० |
|                        | द्ध,६८, <b>११</b> १,२८४ | जव इरलाल-मनकी व्यथा                      | ११५         |
| गाँधी, बछडा मारना      | 9                       | जवाहरलालमें निस्संगताका अभाव             | <b>११६</b>  |
| गाँथी, हिंसा           | ₹८३                     | जवाहरलाल, स्वप्तदृष्टा                   | १०१         |
| गाँव और शहर            | ৬                       | जातीय आदर                                | ७१          |
| गीता                   | १३३,१९९                 | जिज्ञासा                                 | ۷           |
| गुण-रूपका मेद-विमेद    | २८५                     | जिद्यासा संशय नहीं है                    | لجالح       |
| <b>गु</b> लामी         | १७७                     | जीवनकी आस्था                             | <b>4</b> ٦  |
| गृद्धि                 | १९८                     | जीवनके प्रति मुक्ति                      | <b>२२७</b>  |
| गौतम बुद्ध             | ХŚ                      | जीवन-दान                                 | <b>२३८</b>  |
| ঘ                      |                         | जीवन-नीति                                | 284         |
| <b>कर औ</b> र शहर      | ६०,६१                   | जीवन-प्रेरणा, अंतस्य                     | ८२          |
| च                      | 4.7                     | जीवनमें गरलको अमृत बनाना                 | <b>ر</b> ء  |
| चल और अचल<br>वल और अचल | -25                     | ਣ                                        |             |
| चल आर अचल<br>चेतना     | २३६<br>२२६, २८३         | टेकनिक ( Technique )                     | २६१         |
| चेतना घिरी नहीं है     | <14, 454<br>20          | æ                                        | • • •       |
| चैतन्य शुद्ध           | ૨૪૬                     | डाक्टर ( Doctor )                        | १२५         |
|                        | (0)                     | हेड मेरर ( Dead matter )                 | १९५         |
| ज<br>                  |                         |                                          | * . ,       |
| जगत-घटनासे लेखकका स    |                         | त<br>त                                   | _           |
| बनत।<br>बनादंनाय       | <b>२८</b>               | तटस्थता और निकटता<br>तर्क-सम्मत जीवननीति | <b>₹0</b> 0 |
|                        | ₹४                      |                                          | સ્થ્ય       |
| ज्माना                 | २३५                     | तुलनाकी भ्रामकता                         | ديم         |
| ज्ञमानेकी खराबी        | <b>१</b> ३६             | तुल्सी                                   | 86          |
| नवान नेहरू             | <b>१</b> १०             | থ                                        |             |
| <b>ब</b> रूरी          | <b>१</b> ६६             | थियरी (Theory)                           | ३८,५१       |
| बवाहरलाल नेहरू         | १०८                     | द                                        |             |
| बवाहरलाल और कांग्रेस   |                         | दृष्टि, प्रमाणवादि                       | २१४         |
| बवाहरलाल और गाँधी      | <b>१११</b> ११५          | द्वित्व                                  | ₹,८₹        |
| बवाहरलालका जीवनचरि     | •                       | द्भिद                                    | <b>२२</b> १ |
| नवाहरलास्की आलोचना     |                         | द्विभा                                   | 3           |
| नवाहरकालकी जन्म-परि    | स्थिति ११८              | दंद                                      | २,४७        |

| देव, काम्य और आराध्य    | २५०                       | परम सत्ता                        | १४           |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| देवता                   | 9                         | परमात्व-तत्त्व और मृति           | २८१          |
| देशकाळसंस्कृति          | २७७                       | परमात्मा ४                       | २,९१,१७२     |
| ঘ                       |                           | परमात्मा क्या काल्पनिक विकार     | इ १ २८१      |
| भर्म                    | २२ <b>,१६१,२८३</b>        | परिचय                            | १२२          |
| धर्म-पालन               | १७                        | परिभाषा                          | ₹.           |
| धर्म सन्मुखता है        | 80                        | परिमित, फिर भी अनत               | २४०          |
| वर्मीके अनेकताके कारण   | २६९                       | परिमिति                          | २२६          |
| भारणा, फार्मेखा (Farmul |                           | परिवर्तेनीय और परिवर्तनकारी      | 288          |
| थामिक                   | - <b>३</b> ।              | परिवर्तनीयता                     | २३६          |
| थामिक साहित्यका जन्म    | २ <b>६९</b>               | परीक्षण और विफलताओंसे            |              |
| न                       | 142                       | धबराना नही                       | ८२           |
| नकार<br>नकार            | 31/2                      | पर्धेक्टिव (Perspective)         | 40           |
| नम्रता<br>नम्रता        | <b>૨</b> ૪ <b>૨</b><br>૪૨ | पश्चिम                           | ۷٤           |
| नये विचारोंकी लहर       | **<br><b>३</b> ९          | पश्चिमी कहानिया                  | २७३          |
| नारी                    | २५७,२५८                   | पश्चिमी साहित्य                  | CY.          |
| नास्तिक                 | 73                        | पसंद और नापसंद                   | २०८          |
| निर्मोद और मनुदिवाद     | <b>२</b> २२               | पश्चपात                          | 3\$          |
| निराशा                  | 3,88                      | पक्ष-सत्य                        | १८१          |
| निष्नाम                 | १९                        | पाठक                             | 42           |
| निष्काम हितैषिता        | <b>१</b> ७                | पात्र                            | ५६           |
| निष्प्रयोजन काम         | 22                        | पार्टीसे परे, जबाहरकाण-          | १२१          |
| निषिद                   | ४२                        | पार्शक्य                         | ٧٤           |
| निषेभ                   | <b>ر</b> غ                | पार <b>ौकिक</b>                  | २५०          |
| नि:श्रेयस               | <b>૨</b> ९५               | पालिटिक्स ( Politics )           |              |
| नीति अनितिकी भारणायें   | <b>१</b> २                | पिनल कोड (Penal code)            | •            |
| नृतन-पुरातन             | २३६                       | पिंड और ब्रह्मांड                | २०८          |
| Ų                       |                           | पुत्र                            | 746          |
| पत्नी                   | ₹o                        | पुस्तक और जीवन                   | ६९           |
| पति-परायणता             | ६२                        | पुस्तकके पात्र अग्नरीरी होते हैं | 48           |
| पदार्थं                 | 9                         | पूर्णांपूर्ण                     | २ <b>४</b> ६ |
| <b>पर-स्व</b>           | ५८, २५९                   | वैसा                             | ¥0           |
|                         |                           |                                  |              |

| पैसा, एक १४२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | प्रेमविमुख पढना लिखना               | ९२          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------|
| पंच-तत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9    | प्रेम-शक्तिका अकुंठित दान           |             |
| .0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | લ્ય  | प्रेम, संकीर्ण और शुद्ध-            | -           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६०  | प्रेम, सकाण आर शुद्ध                | २७८         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रह्छ | प्रय आर अय<br>प्लेटफॉर्मके मिखारी   | २७६         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६४  |                                     | १३९         |
| - 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७८  | <b>फ</b>                            |             |
| त्रगति ८०, २२३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | फलाकांक्षा                          | १९८         |
| 55.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | फेन्च कहानी                         | २७४         |
| - 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹₹०  | <b>ৰ</b>                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≀३३  | बद्दा                               | २३६         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८२  | बरताव                               | २७७         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८३  | बात करना                            | १२६         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४९  | बात करना, मतलबकी                    | १३०         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५१  | बिन्हेयिरिज्म (Bevaiourism)         | २७७         |
| प्रश्नवाचकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १    | बिंदु                               | <b>१६</b> २ |
| प्रश्नोत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 568  | विदुने समस्त ब <b>हाडि</b>          | <b>१</b> ६२ |
| प्राञ्जितक विकासक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४२  | बुद्धि                              | 88          |
| प्रार <b>्थ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७८  | वुद्धि-असंस्कारीय, अ <b>हंकारीय</b> | २०६         |
| प्रेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९१   | बुद्धि, ऐतिहासिक—                   |             |
| प्रेम और आवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७३   | ्र वृद्धि और भाव                    | २२९         |
| प्रेम और घृणा २५८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७८  | ्रेबुद्धि, ठिगिनी                   | २९६         |
| a de la companya de l | १०६  | बुद्धिमत्ता और मूर्वता              | 220         |
| त्रेम, के ढाई अक्षर पढ़े सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1 = -                               | <b>२१</b> २ |
| पिंत होय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88   | बुद्धि, वादानुगामिनी—               | २९७         |
| प्रेमचन्द और शरबन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०२  | बुद्धिवादी जवाहरलाल                 | ११९         |
| प्रेमचन्द-कर्मभूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40   | बुद्धि, शुद्ध व्यवसायात्मिका        | २२१         |
| प्रेमचन्द्रका पाठकको आकर्षित करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १००  | बुद्धि, स्थूल-                      | 260         |
| प्रेमचन्द्र-गबन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९७   | बृहत्तर अन्नेय                      | २१९         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | बृहत् सत्य                          | १०३         |
| प्रेमचन्द्रजीकी <b>गुल्झन</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९८   | बोध                                 | <b>ર</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४९  | बंकिमचन्द्र                         | १०१         |
| प्रेम, मानव—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७८  | ब्रह्मचर्य                          | २८१         |
| प्रेम, मुक्त <b>∽</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७९  | त्रह्मांड और पिंड                   | બદ          |

| भ                          |             | महावाक्य और बात्मानुभव     | २४६:               |
|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| भय और निर्भीकता            | <b>२१७</b>  | मानवका सत्य                | <b>२३</b> ६        |
| भय और श्रद्धा              | २१७         | मानव प्राणीकी श्रेष्ट्रता  | १७६                |
| भविष्य और वर्तमान          | २३६         | मानव-प्रेम                 | २७८                |
| भारत और धर्म               | १४४         | मानवी कॉन्टेक्स्ट (Context | t ) और             |
| भारत राष्ट्र               | <i>ড</i> °ব | उपन्यास                    | €\$                |
| भारतीय संस्कृति-तत्व       | <b>6</b> 6  | माया ५                     | ९,१०५, <b>१</b> ०६ |
| भावना और बासना             | १०८         | मासेज और क्वासेज ( Mass    | es and             |
| भाषा                       | ४९          | classes)                   | ३९                 |
| भाषाका परिष्कार            | ४९          | मिस्टिक ( Mystic )         | १६१                |
| भाषाका व्यभिचार            | २६०         | मुक्ति                     | ४९, २९४            |
| भाषा माध्यत                | ৩ৎ          | मुक्ति-लाभ                 | <0                 |
| भिखमंगोंका सवाल-क्या जेलसे |             | मूर्वता                    | १२४                |
| इल होगा ?                  | १४२         | मूर्ति                     | ५,३२,२८२           |
| भूषणकी कविता               | 200         | मूर्तीक और अमूर्तीक        | २४७                |
| भेद                        | 248         | मूल्य, वस्तुओंका           | २०२                |
| H.                         |             | मृल्य, रुपयेका             | <b>१९</b> २        |
| मतवाद पंथ                  | १६०         | मृत्युके प्रति निर्भीकता   | २२७                |
| माध्याकर्पण                | १८६         | मैथिलीशरणजी                | <b>२९</b> ६        |
| मनकी विचित्रता             | १४६         | मोह और अइंकार              | २०९                |
| मन-वचन-कर्मका ऐक्य         | 88          | मोह, दूरीजन्य              | २०१                |
| मनुष्यता                   | 32          | मेक्ष                      | ११२                |
| मनुष्यमें कलइ-प्रवृत्ति    | 5/06        | मीत                        | 484                |
| मनोविश्वानके नियम          | وعالم       | मौतसे बचनेका मार्ग-धर्म    | <b>२१</b> ६        |
| मनोविशानके नियम-बंधन       | 48          | य                          |                    |
| मनोविशान शास्त्र           | २७७         | यथार्थ                     | १८०                |
| मरणशील मानव                | २६०         | यवन                        | २७०                |
| महत् तत्व                  | २४५         | युद्ध                      | ८१                 |
| महत्ता                     | २४९         | युद्ध और शांति             | 366                |
| महत् भावनाकी मदिरा         | २६३         | युवक, यौवन                 | \$04               |
| <b>महार</b> भाजी           | ४६          | योगी                       | 349                |
| महाभारत और रामायण          | र६३         | योगः कमेसु कौशकम्          | 245                |

| ₹                         |             | वर्णन, बाह्यका मोह          | 4ફ              |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| -र <b>विवाब्</b>          | 40          | वतंमान और भविष्य            | २२८             |
| रविबाबुका वर और बाहर      | ५९,६०,६१    | वसंत                        | <b>ર</b> ૬૬     |
| रवीन्द्र                  | १०१         | वाद                         | ५१,२३२          |
| रस                        | <b>२६</b> ० | वाल्मीक                     | 84              |
| राग-द्वेष                 | २७८         | बास्तव                      | ь               |
| राजकवि                    | १३१         | वास्तवके सा <b>व ऐक्व</b>   | २४४             |
| राजनीति                   | ৩३          | <b>बास्तविकता</b>           | <b>₹</b> १२     |
| राजनीतिक कर्म और साहित्व- |             | विकल्प                      | <b>२९</b> ९     |
| परिपोषण                   | < ९         | विकासमें संकल्पकी मावश्यकता | <b>₹</b> ₹८     |
| रात                       | १६३         | विकासशील और विकासशाली म     | गनव २४४         |
| राम                       | ४६          | विग्रह                      | र९              |
| राम-कथा                   | <b>२९४</b>  | विद्वान् , विद्वत्ताका नाता | ५१              |
| राम, पंडिताईके            | <b>१</b> ५२ | विधि-निवेध                  | ₹o              |
| राम, बच्चोंके             | <b>१</b> ४९ | विधि-निधेधोंकी अंतर-रेखा    | ૮ર              |
| राम-राज्य                 | <b>११</b> ३ | विभक्तीकरण और संयुक्तीकरण   | १३४             |
| राम, शब्दसे परे           | <b>१</b> ५२ | विनेदवृत्ति                 | 8,20            |
| रामायण                    | <b>१</b> ४३ | विराट्                      | ંફ              |
| रामायणकी कथा              | ₹४३         | बिराट्, <b>अज्ञेय</b>       | ₹८              |
| रूसी कहानी                | २७४         | विराद्की <b>अनुभूति</b>     | ¥               |
| स्र                       |             | विलायत                      | <b>१६</b> ५     |
| लिबरल ( Liberal )         | <b>₹</b> ₹१ | विवाद                       | २१४             |
| लेखक और सामयिकता          | १०५         | विवे <b>क</b>               | <b>१४५,२२</b> २ |
| लेखकती निरपेक्षिता        | १०४         | थिवे <b>क, बौद्धिक</b>      | २२९             |
| लखकी महत्ता               | <b>¥</b> ξ  | विशाल भारत                  | २८,३४           |
| लेखन किसके लिए?           | <b>३</b> ३  | विश्वकी प्रक्रिया           | २४              |
| लेखन-हेतु                 | २५९         | विश्व-इदयके साथ एकस्वरता    | *4              |
| व                         | •           | विश्व-शांतिकी समस्या        | <b>२</b> ७९     |
| ৰকীক                      | १२६         | विस्तृत्व औ <b>र धनता</b>   | २०९             |
| बज्रश्रदा                 | <b>२३</b>   | विश्वान                     | 4               |
| वर्कमनशिप                 | 40          | विद्यान, व्यवस्थावद-        | १०              |
| वर्गमेद                   | २८          | वीभत्स                      | ¥₹,२०५          |
| नर्पन                     | 40          | वेदनाकी वाणी                | १०९             |

| वेदनाके साथ एकात्म                | १९            | शाश्रत                             | २३९          |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| वैषम्य                            | 30            | शासन-शक्तिका वार्तक                | છદ           |
| व्यक्त और अव्यक्त                 | १६५           | शांति-प्रस्थापन                    | <b>6</b> 8   |
| व्यक्तरूप                         | २८४           | शिल्प-कौशलकी विदत्ता               | <b>२</b> ६२  |
| व्यक्ति और समाज                   | २७४           | शिवा बावनी                         | २७१          |
| न्यत्ति और समष्टि                 | २००           | शोषण                               | ७७           |
| च्या चिकी महितीयता                | ४९            | शंकासे मुक्ति                      | <b>२१५</b> ∙ |
| व्यक्ति मूल                       | १५८           | শ্বভা                              | २१८          |
| व्यक्ति.व                         | २१८           | श्रद्धा, अंधी —                    | २१७          |
| व्यक्तित्व और व्यक्ति             | ११८           | श्रद्धाना माध्यम                   | १४५          |
| व्यक्तित्व, शून्य-                | १४            | श्रद्धापेत बुद्धि                  | <b>२</b> २१  |
| व्यक्तित्व, स—                    | १४            | श्रद्धाशून्य, संदेहमत्त            | ર₹           |
| व्यथा विसर्जन                     | ८२            | श्रद्धा लेहका क्ल                  | ⊌₹           |
| <b>व्यव</b> सायशीलता              | १५            | श्रद्धाहीन बुद्धि, बंध्या और लॅगडी | ३८,२१९       |
| न्यवसायशीलता, सन्ची               | १९५           | श्रुति-स्मृति                      | <b>२६</b> ३  |
| न्यय और प्रतिफल                   | १९३           | स                                  |              |
| <b>न्यय और प्राप्ति</b>           | १९२           | स <b>चिदानंद</b>                   | २८४          |
| व्यय और श्रम                      | १९३           | सत्                                | २४७          |
| <b>व्यवहारवादिता</b>              | २६            | सत्–असत्                           | 86           |
| व्याकरणकी चिन्ता                  | 96            | सत्, निरपेक्ष-कामना                | १७           |
| व्यापार                           | <b>१</b> ३२   | सव्-शक्ति                          | १३           |
| व्यापार शोषण है                   | १६८           | सत्य                               | <b>२</b> २   |
| वृत्तियाँ, रसग्राही               | 42            | सत्य, अखंड                         | <b>38</b> 19 |
| वृत्तियाँ, रेरिफाइड (Rarified)    | 48            | सत्य अभेदात्मक है                  | ३९           |
| वाइसराय                           | १३६           | सत्य-आग्रह                         | <b>२</b> ९   |
| হা                                |               | सत्य और बास्तब                     | <b>२</b> ९३  |
| <b>স</b> কিপুনা                   | 28            | सत्य अंतिम नहीं है                 | ६५           |
| शब्दवान                           | ६९            | सत्यकी प्रतिष्ठा                   | १७           |
| शब्दकी कीमत                       | २४५           | सत्यचर्या                          | ३५           |
|                                   | <b>१</b> ,२९७ | सत्य बेष्टा                        | ¥            |
| शरीरकी रकावट, सत्यश्वान मार्गेमें | १०६           | सत्य भर्म                          | २८४          |
| <b>सही</b> द                      | २७५           | सत्य पूजा                          | २४           |

## **3**8

| सत्य, महा-की अनुभृति                   | २४०   | सापेक्षिता                         | २०३        |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| सत्यमेव जयते नानृतम्                   | २३    | सामंजस्य                           | 8          |
| सत्य, शिव, सुंदर                       | ४६    | साहित्य, असमर्थतासे उत्पन्न पर     |            |
| सत्य, शुष्क अथवा क्रेय अथवा सार्थक     | २७    | सामर्थ्यकी ओर                      | २६६        |
| सत्य-शोष                               | २४    | साहित्य, अक्षर                     | ५,११       |
| स <b>त्य, साहित्यिकका</b> —            | २९    | साहित्य और घर                      | <b>হ</b> ও |
| सत्य, संपूर्णे-                        | २१३   | साहित्य और जीवन-संदन               | र६१        |
| सत्य, सुंदर-                           | ২৩    | साहित्य और धर्म                    | २६८        |
| सत्य, स्वयंभू-                         | २४८   | साहित्य और मदिरा                   | २६३        |
| सत्यामिमुखता ही सत्य है                | ५५    | साहित्य और राजनीति                 | ७३         |
| सत्यं, शिवं, सुन्दरम्                  | २४५   | साहित्य और राष्ट्र                 | २१         |
| सम्मानका अंतर                          | २०५   | साहित्य और लोक-जीवन                | 66         |
| सब्जेक्टिक ( Subjective ) कला          | 49    | साहित्य और व्यक्ति                 | 66         |
| समष्टि                                 | २१    | साहित्य और समाज १२,                | २०,२१      |
| समष्टिके साथ व्यष्टिकी सामंजस्य सिद्धि | २१    | साहित्य, इस्लामी और फारसी-         | २८९        |
| समष्टिवाद                              | १७४   | साहित्य ऐन्द्रिय                   | १८         |
| समस्त, समग्र २                         | ५,१६२ | साहित्यका अइंभाव                   | २७२        |
| समाजवादी                               | ११७   | साहित्यका नियम, जीवनका नियम        | રૂ હ       |
| समाजशासन                               | . १५९ | साहित्यकार और एक भाषा              | ८६         |
| समाजशास्त्र और मानसशास्त्र             | १९९   | साहित्यकारका व्यक्तित्व            | १६         |
| समाजस्वीकृति                           | १६,१९ | साहित्यकारकी उपेक्षा               | ۶,۷        |
| समीक्षा, सम्यक्                        | ۷۶.   | साहित्यकार फकीर                    | १५         |
| समीक्षकोंकी भावस्यकता ८१               | ,२६४  | साहित्यकार वनिया                   | १६         |
| समूची मानवता                           | ۷0    | साहित्यका रूप                      | २६१        |
| सरकार-सम्यता                           | ફેહ   | साहित्यकी गात्मा                   | २६१        |
| सर्वहितात्मकता                         | ଓ୪    | साहित्यकी प्रेरणा आदर्श है         | دم دم      |
| सर्वस्वका उत्सर्ग                      | २६०   | साहित्यकी मर्यादा                  | ५३         |
| साकार और निराकार                       | २४८   | साहित्य, कृतिकारके मनका प्रतिविम्ब | २६४        |
| साध्य और साधन                          | २४८   | साहित्यका कानून नहीं हो            | Ęų         |

| साहित्यको शास्त्रोंमें विभक्त करना | २६२        | सुनीता                  | <b>হ</b> ং |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| साहित्य, चिरस्थायी                 | २६२        | सुनीताकी प्रस्तावना     | યુદ્દ<br>- |
| साहिस्य-जीवनकी शुद्ध करुनकी        |            | सेन्स                   | २८०        |
| अभिव्यक्ति                         | <b>२६१</b> | सेल्फ-एक्स्प्रेशन       |            |
| साहित्य, टेकनिक् ( Technique       | )          | (Self expression)       | २९५        |
| श्र्त्य                            | २६२        | सोरालाइजेरान            |            |
| साहित्य-तृप्तिसे ऊपर               | ६८         | (Socialisation)         | १५६,२०१    |
| साहित्य-परिभाषा                    | २,६        | सोशालिजम                |            |
| साहित्य, भविष्यदशीँ                | १८         | (Socialism) १५४,१५८     | ,१६०,१६१   |
| साहित्यमें विशेषीकरणकी प्रवृत्ति   | २६१        | सोशलिस्ट स्टेट          |            |
| साहित्यमें मौलिक असाम्यको दूर      |            | ( Socialist State )     | ونونع      |
| करनेकी प्रेरणा                     | εέ         | सौन्दर्थ                | २६         |
| साहित्य, व्यसनशील—                 | १८         | संकल्प                  | १२,२८०     |
| साहित्य, वैषयिक पद्य-              | १८         | संकल्प, चितन और अनुभूति | २८६        |
| साहित्य, समाजनेता                  | १९         | संगति                   | २३०        |
| साहित्य स्वदान ही है               | २६०        | संघ केसे हो ?           | ८ ७        |
| साहित्य स्थायी और उच्च कौन-सा ?    | २६१        | सं <b>तुलन</b>          | २३०        |
| साहित्य, सिरजनशील-                 | २०         | संवरणशील                | १४         |
| साहित्य-सुजन                       | १३         | संस्कृति                | २३८        |
| साहित्य-सेवी कैसे वनें ?           | २७१        | सृष्टि और सृष्टा        | ११         |
| साहित्यसंबंधी उत्साह और लौकिक हे   | ন্ত্র ৩২   | स्रिका हेतु             | १८०        |
| साहित्यिकका सत्य                   | २९         | स्रिधिवेकास             | २८६        |
| साह्कारी                           | १३२        | स्टाइक रेजियेशन         |            |
| सांप्रदायिक शगड़ोंकी जड़           | २६९        | (Stoic Resignation      | ) २४२      |
| सांप्रदायिक दंगे                   | ७५         | स्टेट (State)           | २८०        |
| सु और कु                           | २४२        | ख                       | 40         |
| मुख दु:ख                           | २७६        | खप्न और सत्य            | •          |
| सुखकी खोज नहीं, सत्यकी खोज         | २४१        | स्वम-सत्य               | 90         |
| ' सुदर्शन '                        | 99         | स्वराज्य                | ११३        |
|                                    |            |                         |            |

| स्वर्ग                             | ø          | <b>हिन्दुस्तानी</b>       | २८९         |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| स्वान्तः सुखाय                     | ९०         | हिन्दूधर्म                | २६८         |
| स्वीकृति                           | ۲3         | हिन्दूधर्मका समाज-जीवन    | <b>२</b> ६८ |
| E                                  |            | हिन्दूधमैका साहित्य       | 786         |
| इरिजन-प्रश्न                       | ७५         | होमरूल ( Home rule )      | १११         |
| हाँ और नहीं                        | २२५        | ह्मगा, विकटर              | 40          |
| हिन्दी                             | ८१,२८८     | क्ष                       |             |
| हिन्दी-उर्दू                       | ६७,२८९     |                           |             |
| ~                                  |            | क्षणक्षणमें निरन्तरता     | २६०         |
| इन्दीकी लाचारी                     | ८६         | क्षणातीत                  | २६०         |
| हिन्दी-प्रचार                      | २८८        | Q-11/1/1                  | 140         |
| हिन्दीमें पंक्चुण्शन               | <i>બ</i> શ | <b>a</b>                  |             |
| हिन्दी राष्ट्रभाषा                 | ७७,२८८     | शात और शेय                | २८४         |
| हिन्दीसे असंतोष                    | ८६         | शाता और श्रेय             | 9           |
| हिन्दी साहित्य                     | १२         | शानका वंधन                | १६३         |
| हिन्दी साहित्य, आधुनिक—            | ९३         | <b>ज्ञानकी सापेक्षिता</b> | ६३          |
| हिन्दी साहित्यको पुष्ट बनानेके विच | गर २९०     | शान, प्राथमिक—            | ۷           |
| हिन्दी साहित्यमें कल्पना-विरास     | 88         | शान बननेमें है (Knowing   |             |
| हिन्दी साहित्यमें नायिका-भेदकी च   | ৰ্বান্ধা   | becoming)                 | 22,82       |
| औचित्य                             | रद१        | शान, शुद्ध                | ११          |
| हिन्दी साहित्य, स्वप्न और संकल्प   | ९४         | शान, समस्त—छग्र शान है    | 44          |
| दिसा                               | 84         | शान, हमारा-वंधन है        | ह्र         |
|                                    |            |                           |             |

[ यह सूची इसलिए दी जाती हैं कि इसमेंसे किसी भी एक विषयको रुकर पाठक न सिर्फ जैनेन्द्रके विचार ही आसानीसे जान सकें, बल्कि उन विचारोंपर अपने विचार भी बढ़ाएँ।]

# वीर सेवा मन्दिर

|          |                       | -        |
|----------|-----------------------|----------|
|          | युस्तकालेय<br>२००४(०८ | १। शासने |
| काल नं०  | =0-0000               | Ch air 1 |
| लेखक 👅   | भाकर मान्वर           | (tio)    |
| शीर्षक 🤇 | मिन्द्र के वि         | बाद् 🕂   |
| खण्ड     | क्रम संख्या           | 02       |